

समस्त जरूरी त्योहारों की उत्पत्ति श्रौर उनके सम्बन्ध में प्रसिद्ध श्राख्यायिकाश्रों का अपूर्व संग्रह

लेखक—

श्रीयुत् शीतलासहाय जी, बी॰ ए॰

प्रकाशक-

'चाँद' कायालिय,

इलाहाबाद

जनवरी, १९२९

तीसरा संस्करण, २००० ]

[ मूल्य १॥) रुपया

भार

क्री वि

Printed and Published by

R. SAIGAL

at

The Fine Art Printing Cottage
28, Elgin Road
Allahabad

January 1929

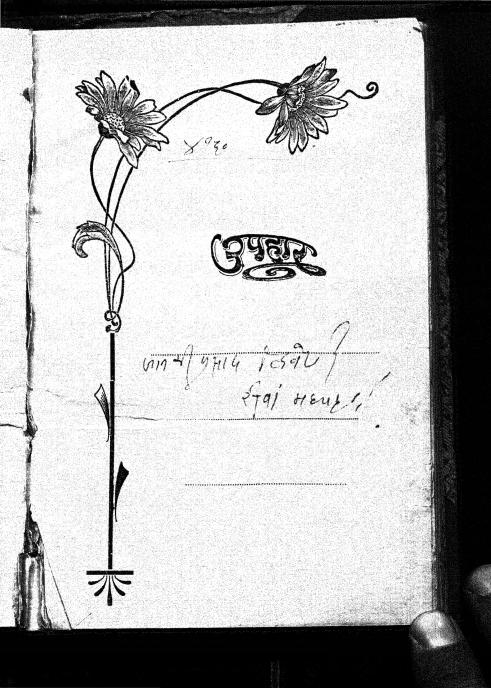





हिन्दू-समाज में त्योहारों का बड़ा मान है। हमारा तो ख़्याल है कि भारतवासी जिस भक्ति श्रीर श्रद्धा से श्रपने त्योहार मनाते हैं शायद, ही भूमएडल की कोई जाति श्रपने त्योहारों को इतना महत्व देती होगी। स्रोकिन यह बात स्पष्ट है कि ६६ प्रतिशत स्त्री-पुरुष इन त्योहारों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में बिलकुल श्रनमिन्न हैं। वे न तो इनकी उत्पत्ति का कारण ही जानते हैं श्रीर न महत्व ही। यद्यपि विषय इतना ज़रूरी है, किन्तु हिन्दी-भाषा में ऐसी एक पुस्तक भी हमारे देखने में नहीं श्राई।

वर्त्तमान पुस्तक के सुयोग्य लेखक ने महीनों कठिन परिश्रम करके छोर भाँति-माँति की धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करके ही खेलनी उठाई है। वे किस उत्तमता से और कितनी सरल भाषा में यह पुस्तक हिन्दी-संसार में उपस्थित कर सके हैं, सो पाठक-पाठिकाएँ ही देखेंगी। यदि पुस्तक उपयोगी सिद्ध हुई तो लेखक तथा प्रकाशक दोनों ही अपने परिश्रम को सफल समर्मेंगे।

—विद्यावती सहगत

क्रा वि



| क्रमाङ्क विषय                  |      |               |                |
|--------------------------------|------|---------------|----------------|
| ३—एकाव्यो                      |      |               | वृष्ट          |
| २ मोचदा एकादशी                 |      |               | 3              |
| ३—सफला एकादशी                  |      |               | 8              |
| ४ प्रता एकादशी                 | •••  | •••           | *              |
|                                | •••  | •••           | ঙ              |
| ४─ष्ट्तिला एकादशी<br>          |      | •••           | -              |
| ६जया एकादशी                    |      |               | 90             |
| <ul><li>विजया एकादशी</li></ul> | •••  |               | 92             |
| ५—श्रामलकी एकादशी              |      |               |                |
| ६-पाप-मोचनी एकादशी             |      | •••           | 38             |
| । ० —कामदा एकादशी              |      | Towns of the  | 38             |
| १ —वरूथिनी एकादशी              |      |               | 98             |
| २—मोहनी एकादशी                 | •••  |               | 99             |
| ३ - श्रपरा एकादशी              |      | <b>* *.</b> • | , 90           |
| x_ <del>0.5</del>              | •••  | •••           | 9=             |
| ४—निर्जेला एकादशी              | •••  | •••           | 35             |
| —योगिनी एकादशी                 | •••  | •••           | 98             |
| —पद्मनाभा एकादशी<br>•          | •••  |               | <b>२</b> ०     |
| कामदा श्रोर पुत्रदा एकाद       | (यो) |               | <b>.</b><br>29 |
|                                |      |               |                |

| १८—ग्रजा एकादशी                           | •••             | ••                       | २२ '  |
|-------------------------------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| १६—वामन एकादशी                            | •••             | •••                      | २३    |
| २०इन्दिरा एकादशी                          |                 |                          | २३    |
| २१पापाङ्कशा एकादशी                        | •••             |                          | २४    |
| २२—रमा एकादशी                             |                 | •••                      | 58    |
| <br>२३—तुलसी-विवाह एकादशी                 | •••             | .***                     | २६    |
| २४—भीष्म एकादशी                           |                 |                          | રૂ૧   |
| २५—दत्तात्रेय-जन्म                        |                 | •••                      | ३२    |
| २६—वामन द्वादशी                           | •••             |                          | ३६    |
| २७—धन त्रयोदशी                            | •••             | •••                      | 8\$   |
| २८—इरताबिका व्रत या तीज                   | V               | •••                      | ४६    |
| २६—सिद्धिविनायक पूजा या ग                 | ।गोश-चतुर्थी    | /                        | 38    |
| <u>२० नामण्डचमी</u><br>-एक समय भौजन फर्ज़ | •••             |                          | *4    |
| पक समय भौजन कर्                           |                 |                          | ξo    |
| भगवान ने एवमस्तु कहा श्रे                 | । र कहा । व     |                          | ६२    |
| शक्ति है। एकादशी के दि                    | न उत्पन्न ह     | र्इ ह, इसाल <sup>,</sup> | र तरा |
| नाम प्रकादशी होगा । जो                    | तेरा व्रत क     | रेगा, में उसव            | ह सब  |
| पाप भस्म करके उसे मोत                     | पद दुँगा श्रे   | ौर कितना ही              | पापी  |
| आद्मी क्यों न हो, उसके प                  | . ू<br>सब पाप ड | र कर दुँगा।              |       |
|                                           |                 |                          |       |

त्रगहन महीने के कृष्ण-पत्त की पकादशी मुर दानव के मारने के लिप पैदा हुई थी, इसका वृत्तान्त ऊपर दिया गया है। त्रव त्रागे प्रत्येक पकादशी का विवरण त्रलग-त्रलग दिया जाता है:— भा

क्र

वि

४१—उमा-महेरवर वत **57** ४२-कालाष्ट्रमी 28 ४३—हनुमान-जयन्ती मह ४४--रामनवमी 50 ४४--- नवरात्र या दुर्गापूजा 55 ४६—ग्रनङ्ग १६ ४७-कोकिला-व्रत 23 धन-होली 902 ४६—ग्रनन्त चतुर्दशी 999 ५०—श्रन्नकूटोत्सव या गोवर्द्धनोत्सव ... 998 **११—यमद्वितीया या आतृद्वितीया** 350 **५२**—श्रचय-तृतीया 922 **५३—सोमवती श्रमावस्या** 358 93 38 र ऍकादशी ११ - वरूथिनी एकादशी 38 १२-मोहनी एकादशी 90 १३—श्रपरा एकादशी १४—निर्जेला एकादशी 95 ११—योगिनी एकादशी 95 १६ पद्मनाभा एकादशी 38 १७ -कामदा और पुत्रदा एकादशी 20 29

MAN WAS Y SECULLY IN

जोडे खड़ी है। भगवान विष्णु ने ब्राध्वर्य में होकर उस कन्या से सब हाल पूछा। कन्या ने बताया कि मैं श्रापके शरीर से उत्पन्न हुई एक शक्ति हूँ। इस दैत्य के मन में श्रापके मारने के विचार को जान कर मैंने इसे मार डाला। भगवान् विष्णु इस बात से बहुत प्रसन्न हुए श्रीर कन्या से कहा कि कोई वर माँग ! कन्या ने उत्तर में कहा कि यदि भगवन् मुक्त पर वास्तव में प्रसन्न हैं, तो मुक्ते यह वरदान दीजिए कि जो मेरे निमित्त उपवास करे, उसे ब्रह्महत्यादि पापों से मैं तार दूँ। जो मेरे नाम पर जितेन्द्रिय होकर व्रत करे, वह करोड़ कल्प पर्यन्त वैष्णव-धाम में जाकर निवास करे और नाना प्रकार के भोग भोगे। एका-दशों के दिन जो कोई भी मनुष्य उपवास, नक्त-व्रत तथा एक समय भोजन करे, उसे धर्म त्रीर मोत्त प्राप्त हो। भगवान् ने एवमस्तु कहा श्रौर कहा कि त् मेरी परमोत्तम शक्ति है। एकादशी के दिन उत्पन्न हुई है, इसलिए तेरा नाम एकादशी होगा। जो तेरा व्रत करेगा, मैं उसके सब पाप भस्म करके उसे मोज्ञ-पद दूँगा श्रौर कितना ही पापी ब्रादमी क्यों न हो, उसके सब पाप दूर कर दूँगा।

अगहन महीने के रूप्ण-पत्त की पकादशी मुर दानव के मारने के लिप पैदा हुई थी, इसका वृत्तान्त ऊपर दिया गया है। अब आगे प्रत्येक पकादशी का विवरण अलग-अलग दिया जाता है:—

### मोचदा एकादशी

यह पकादशी अगहन मास के शुक्क-पत्त में पड़ती है। इसके बारे में यह कथा प्रसिद्ध है कि गोकुल में वैसानस नाम के एक राजा रहते थे। वह अपनी प्रजा को पुत्र के समान पालते थे। एक दिन राजा ने स्वम में देखा कि उनके पिता नरक में पड़े हैं और उनसे कह रहे हैं कि मेरा उद्धार करो। इसे देख, उन्हें बड़ा दुख हुआ, और उन्होंने प्रातःकाल उठ कर अपने दरबार के पिछतों से अपना स्वम सुनाया। पिएडतों ने राय दी कि थोड़ी ही दूर पर पर्वत ऋषि का आअम है, वहाँ जाकर उनसे सब वृत्तान्त कहना चाहिए।

राजा पर्वत ऋषि के आश्रम को पधारे और ऋषि के समत जाकर द्गडवत् किया। ऋषि ने राजा से उनके आने का कारण पूछा। राजा ने अपने स्वप्न की कथा सुनाई। इस पर थोड़ी देर तक ऋषि ने आँख बन्द करके ध्यान किया और राजा के पितरों की अधोगृति के कारण को जान गए। आँखें खोल कर ऋषि ने कहा कि तुम्हारे पिता की अधोगित को प्राप्त होने का कारण में जान गया। वह यह है कि तुम्हारे पिता के पूर्वजन्म में दो स्त्रियाँ थीं। वह उनमें से एक का मान तो बहुत रखता था, किन्तु दूसरी का ज़रा भी नहीं। उससे केवल विवाह कर लिया था, किन्तु उसके साथ स्त्री का व्यवहार नहीं करता था।

34

भा

兩

10-

उस काम-पीड़िता स्त्री के शाप से तुम्हारा पिता नरक-गामी हो गया है। राजा ने इस पर ऋषि से इस पाप के निवारण का उपाय पूछा। उन्होंने कहा कि अगहन महीने के शुक्क-पत्त में मोत्तदा नाम की पकादशी होती है। उस पकादशी में विधिपूर्वक व्रत करो, तब तुम्हारे पिता का पाप नष्ट हो सकता है। राजा ने अपने नगर में आकर इस पकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसके पिता नरक से स्वर्ग चले गए।

#### \* सफला एकादशी

इस पकादशी का नाम सफला है। यह पौष महीने के कृष्ण-पन्न में पड़ती है। नारायण इसके देव हैं। नारों में शेष जी, पित्तयों में गरुड़, यज्ञों में अश्वमेध, निदयों में जैसे गद्गा और मनुष्यों में ब्राह्मण हैं, वैसे ही पकादिशयों में पौष मास के कृष्ण-पन्न की पकादशी है। नारियल, आँवला, दाड़िम, सुपारी, छौंग, अगर आदि से इस दिन देव की पूजा की जाती है। इस पकादशी को दीप-इन किया जाता है और रात को जागरण भी होता है।

महिष्मत नामक राजा की चम्पावती नाम की पुरी थी। इस राजा के चार पुत्र थे। उनमें लुयङ्क नामक ज्येष्ठ पुत्र बड़ा पापी था। वह पर-स्त्रियों से कुकमें करता, जुआ खेलता, वेश्याओं के घर जाता श्रीर इस तरह अपने पिता

का द्रव्य उड़ाता था। महिष्मत राजा ने इसी लिए इस पुत्र को अपने राज्य से निकाल दिया। यह लड़का वन में चला गया श्रीर सोचा कि दिन भर जङ्गल में रहूँगा श्रीर रात में पिता के यहाँ चोरी करूँगा। यह सोच कर वह वन को चला गया श्रौर बरसों चोरी करके श्रपना जीवन व्यतीत करता रहा। लुयङ्क जहाँ रहता था वहाँ एक पीपल का वृत्त था। एक दिन का हाल है कि सफला एकादशी के दिन इसे कुछ खाने को नहीं मिला श्रीर न इसके पास कोई वस्त्र ही शरीर ढँकने को भौजूद था। रात को बहुत ज़ोर से जाड़ा पड़ा, जिसके कारण वह चेष्टा-रहित हो गया। शीत के मारे उसे रात भर नींद न आई। रात भर दाँत कटकटाते ही बीता। सूर्योंद्य होने पर भी लुयङ्क को होश नहीं श्राया। इस तरह चेष्टा-रहित पड़े-पड़े सफला के दिन दोपहर को धृप के लगने से लुयङ्क को होश आया और भोजन की तलाश में निकला। शक्ति न होने के कारण उसे न तो कोई शिकार मिला, न श्रन्य वस्तु । मजबूर होकर फल बीज लाया श्रौर पीपल के वृत्त के नीचे डाल कर कमज़ोरी के मारे गिर पड़ा। इतने में शाम हो गई श्रौर जाड़ा पड़ने लगा। इस पर दुखित हो, पीपल की जड़ पकड़ कर वह रोने लगा कि हे पिता! मेरा क्या होगा? इसी श्रवस्था में वह सारी रात जागता ही रहा। भगवान् बड़े दयालु हैं, उन्होंने देखा कि लुयङ्क ने तो एक प्रकार

सफला पकादशी का व्रत, जागरण, पूजा इत्यादि सभी कर लिया है, ब्रतः प्रसन्न होकर उन्होंने इसे निष्कराटक राज्य दिया। सुबह होते ही उसके पास पक घोड़ा ब्राया ब्रोर वह लुयङ्क के सामने खड़ा होगया। उसी समय ब्राकाशवाणी भी हुई—"हे राजपुत्र! वासुदेव भगवान की कृपा से ब्रोर सफला पकादशी के प्रताप से तुभे निष्कराटक राज्य प्राप्त हो।" उसकी बुद्धि सुधर गई, ब्रोर वह ब्रपने पिता के पास ब्राया। पिता ने उसकी भिक्तगुक बुद्धि देख कर उसे राज्य दे दिया। यह सब पकादशी के प्रताप से ही हुआ।

#### VS

### पुत्रदा एकादशी

इस पकादशी का नाम पुत्रदा पकादशी है। यह पौष
महीने के शुक्क-पद्म में पड़ती है। इसके विषय में यह कथा
है कि मद्रावती नगरी में सुकेतु नामक राजा था। शैंव्या
उसकी रानी थी। परन्तु उसके कोई पुत्र नहीं था, जिसके
कारण राजा श्रीर रानी दोनों दुखी रहते थे। पक दिन
इसी कारण से व्यथित हो, राजा ने श्रात्मधात करने का
विचार किया। किन्तु श्रात्मधात की दुर्गति सोच कर इस
कार्य से दूर रहा। एक दिन सुकेतु राजा घोड़े पर सवार
होकर एक गहन-वन में चला गया, पुरोहित श्रादि किसी
को ख़बर न की। इस जङ्गल में घूमते-घूमते दोपहर का

समय होगया। भूख और प्यास से राजा का गला सूखने लगा, तब इधर-उधर डोलता-फिरता मन में विचार करने लगा कि मैंने क्या दुष्कर्म किया कि मुक्ते इतना कष्ट मिला। राजा सोचता हुआ जाता ही था कि उसे एक सुन्दर तालाब दिखाई पड़ा, जो मानसरोबर के समान चारों तरफ कमलों से भरा हुआ था। मुनि लोग किनारे बैठे वेद-पाठ कर रहे थे। राजा ने मुनियों से पूछा कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मुनियों ने कहा कि माघ मास आज से पाँचवें दिन आने वाला है और आज पुत्रदा नामक एका-दशी है। यह शुक्ला पकादशी पुत्र की इच्छा करने वालों को पुत्र देती है। राजा ने इस पर अपना हाल कह सुनाया। मुनियों ने राजा को इस वत के करने की सलाह दी। तब राजा ने यह वत किया, जिसके प्रभाव से उसके एक पुरायवान पुत्र पैदा हुआ।

## षट्तिला एकादशी

माघ मास के कृष्ण-पत्त में यह एकादशी पड़ती है।
पीष के महीने में पुष्य नत्तत्र में गोवर लेकर उसमें तिल
श्रीर कपास मिला कर गोले बना लेते हैं श्रीर होम करने के
लिए खुला लेते हैं। माघ के कृष्ण-पत्त की एकादशी को
इन गोलों का हवन करते हैं श्रीर दिन भर उपवास श्रीर
रा त को जागरण करते हैं। काली गाय या काले तिल का

दान इस तिथि पर बहुत शुभ माना गया है। इस पकादशी का नाम षट्तिला पकादशी है। इस पकादशी को तिल का तेल मल कर स्नान करते हैं, तिल ही से होम करते हैं, तिल ही पीने के पानी में डालते हैं, तिल ही का भोजन करते हैं और तिल ही दान देते हैं।

भविष्यपुराण में इसकी एक कथा है। उसमें लिखा है, पक दिन नारद जी बैकुएठ में श्रीकृष्ण के पास गप श्रीर उनसे जाकर यह पूछा कि षट्तिला एकादशी का माहात्म्य बताइए । श्रीकृष्ण ने कहा कि पहले मृत्युलोक में एक बहुत व्रत करने वाली ब्राह्मणी थी। उसने उपवास श्रौर विप्णु-भक्ति में अपना शरीर दुर्बल कर लिया था। एक दिन विष्णु स्वयं भिखारी वन कर उसके दरवाज़े पर गए और भिज्ञा माँगी। ब्राह्मणी ने कोघ करके एक मिट्टी का ढेला उनके खप्पर में डाल दिया। इस मिट्टी के ढेले को लेकर वे वैकुएठ चले आए। कुछ दिनों के बाद जब ब्राह्मणी स्वर्ग में ब्राई तो, मिट्टी के दान के कारण स्वर्ग में उसे बहुत अञ्चा घर रहने को मिला, किन्तु उसके अन्दर खाने-पीने को कुछ भी न था। इस पर वह विष्णु जी के पास श्राकर शिकायत करने लगी श्रौर पृञ्जने लगी कि जब मैंने मृत्यु-लोक में इतनी भक्ति की, तो फिर क्यों मुसको बैकुएठ में सुख नहीं है ? विष्णु जी ने कहा कि इसका कारण तुम्हें देव-स्त्रियाँ बताएँगी। देव-स्त्रियों से जब 'उस ब्राह्मणी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि तुमने षट्तिला एकादशी का व्रत नहीं किया था। इस पर उस बाह्मणी ने षट्तिला का व्रत किया श्रौर उसके प्रभाव से तुरन्त ही धन-धान्य, वस्त्र श्रादि सम्पदाश्रों से युक्त हो गई।

24

### जया एकादशी

यह पकादशी माघ मास के शुक्क-पत्त में पड़ती है। पद्मपुराण में लिखा है कि एक समय इन्द्र वृन्दावन में बहुत श्रानन्दपूर्वक कीड़ा कर रहे थे। हज़ारों श्रप्सराएँ श्रौर गन्धर्व लोग इन्द्र को प्रसन्न करने के लिए वहाँ नाचते-गाते थे। माल्यवान नाम का एक गन्धर्व भी वहाँ गान कर रहा था और वहीं पुष्पवती नाम की एक ऋष्सरा भी गान कर रही थी। माल्यवान श्रौर पुष्पवती दोनों ही एक दूसरे को देख कर मोहित हो गए ब्रौर एक दूसरे को इशारा करने लगे। दोनों गा तो रहे थे इन्द्र के समज, किन्तु दृष्टि एक दूसरे पर रहती थी। थोड़ी देर के ऋन्दर ही इन लोगों का नाचना-गाना श्रप्सराश्रों श्रौर गन्धर्वों के सुर-ताल से श्रलग हो गया, श्रीर इन्द्र की सभा में विघ्न होने लगा। इन्द्र ने इन दोनों को इस प्रकार परवश देख कर श्रीर श्रपना श्रपमान समक्त कर इन लोगों को शाप दे दिया-जाश्रो, तुमं पिशाच हो । तब ये दोनों हिमालय पर जा पड़े श्रीर पिशाच बन कर भयङ्कर दुख पाने लगे। पिशाचपने के दुख

के मारे गन्ध, रस, स्पर्श सबका ज्ञान जाता रहा। न दिन को आराम मिलता था और न रात को नींद् आती थी। जाड़ों के मारे दाँत कटकटाते थे। वे पहाड़ की गुफात्रों में भ्रमण करते फिरते थे। इसी श्रवस्था में थे कि "जया" नाम की माघ मास के ग्रुक्कपत्त की पकादशी त्र्राई। इस दिन न इन्हें कुछ खाने मिला को श्रीर न पीने को। इसलिए ये दोनों ही दुखित हो शाम को एक पीपल के वृत्त के नीचे जा पड़े। रात्रि को जाड़ा श्रधिक पड़ रहा था, इसलिए. रात्रि में जाड़े के कारण दोनों में से किसी को भी नींद न श्राई श्रीर दोनों को जागरण करना पड़ा। इस तरह इनके श्चनज्ञाने ही इन दोनों का एकादशी-व्रत पूर्ण हो गया। प्रातःकाल उठते ही व्रत के प्रभाव से इन दोनों का पिशा-चत्व नष्ट हो गया। जैसे पहले थे वैसे ही हो गए और फ़ौरन ही इन्द्रलोक को प्राप्त हो गए। इन्द्र को इन्हें आते हुए देख कर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा कि आ़ख़िर किस देवता के प्रताप से तुमने मेरे शाप को भङ्ग करा लिया ? माल्यवान ने पूरी कथा कह सुनाई ग्रीर कहा यह "जया" पकादशी का प्रताप है कि मैं श्राज शाप से मुक्त हो, त्रपने पुराने रूप को धारण कर सका हूँ। जो मनुष्य इस बत को श्रद्धायुक्त होकर करता है, वह पुराणों के कथनानुसार करोड़ कल्प-पर्यन्त वैकुएठ में रहता है।

### विजया एकादशी

इस पकादशी का भी बड़ा महत्व माना जाता है। यह फाल्गुन मास के कृष्णपत्त में पड़ती है। स्कन्धपुराण में कथा है कि जिस समय श्री रामचन्द्र जी लङ्का पर श्राक-मण करने के लिए बानरों श्रीर रीछों की सेना लेकर समुद्र-तट पर पहुँचे, तो श्रगाध समुद्र को देख कर उन्हें बड़ी शङ्का पैदा हो गई कि इस प्रहयुक्त समुद्र को कैसे पार किया जायगा। लदमण ने इस पर रामचन्द्र जी को सलाह दी कि श्राप यहाँ से थोड़ी ही दूर पर बसने वाले मुनि से इस वारे में सलाह कीजिए। रामचन्द्र उस आश्रम-वासी मुनि के पास गए श्रौर उनसे श्रपना वृत्तान्त कह कर पूछने लगे—महाराज, इस गम्भीर समुद्र को पार करने का कोई सरल उपाय बताइए । तब मुनि ने कहा कि में वर्तों में उत्तम वत तुम्हें बतलाता हूँ, जिसके करने से तत्काल तुम्हारी विजय होगी। इसके करने से केवल समुद्र ही पार न होगे, बल्कि लङ्का पर भी विजय पात्रोंगे। वह वत यह है कि फाल्गुन मास के कृष्ण-पत्त की दशमी को सोने, चाँदी, ताँबे या मिट्टी का एक घड़ा बनवाना चाहिए, उस घड़े को भर कर उसके ऊपर पीपल, वट गूलर, श्राम श्रीर पाकर के पल्लव रख देने चाहिए। इस,कुम्भ के नीचे सात धान्य श्रोर ऊपर जो रख कर उसके ऊपर सोने की लक्ष्मीनारायण की मूर्त्ति रखनी चाहिए। एकादशी के

दिन प्रातःकाल स्नान करके उसकी पूजा करो, रात भर कुम्भ के सामने बैठ कर जागरण करो श्रीर द्वादशी के दिन उस कुम्भ को जल-स्थल में पहुँचा कर मूर्ति को वेद-पाठी ब्राह्मण को दे दो। इस विधि से श्रगर सेना-सहित तुम श्रत करोगे तो तुम्हारी सब कठिनाई जाती रहेगी। राम ने ऐसा ही किया श्रीर विजयी हुए।

# अ।मलकी एकादशी

इस एकादशी का नाम आमलकी एकादशी है। यह फालगुन माल के ग्रुक्क-पन्न में पड़ती है। इसके माइात्म्य में यह कहा जाता है कि वैदिश नाम के नगर में वैत्रस्थ राजा रहता था। वह एकादशी का बड़ा मक्त था। फालगुन ग्रुक्क एकादशी आने पर उसने ग्राँवले के नीचे वैठ कर जलपूर्ण कुम्म स्थापन कर उसके पास छत्र और जूते रक्ले, पास ही परशुराम की मूर्त्ति स्थापित की और उसकी पूजा की। इतने में वहीं एक व्याध आया जो मांस का एक लोथड़ा अपने साथ लिए हुए था। वह बड़ा पापी था, किन्तु अम की वजह से थक कर आँवले के गृन्न के नीचे बैठ गया और रात भर कथा सुनता रहा, जिसके प्रभाव से मरने के बाद उसने बड़े प्रतापी राजा का शरीर पाया और धर्मपूर्वक राज्य करने लगा। एक दिन वह शिकार खेलने गया, जङ्गल में रास्ता भूल गया और पहाड़

की पक शिला पर जाकर सो रहा। इतने में कुछ म्लेच्छों का भुएड आया और उसे सोता हुआ देख कर उसकी मारने के लिए तीर भाले आदि फेंकने लगा, किन्तु तीर आदि उसके शरीर पर पहुँच कर बिलकुल बेकार हो जाते थे। जब म्लेच्छों ने यह देखा तो ज़ोरों के साथ आक्रमण करने का विचार किया। इतने में उस राजा के शरीर से पक सुन्दरी पैदा हुई। वह बड़ी भयक्कर थी और उसने उन म्लेच्छों को मार डाला। जब राजा जागा तो उसने शत्रुओं को इस तरह मरा हुआ देख कर बड़ा आश्चर्य किया। इतने में आकाशवाणी हुई कि हे राजन्! तुम उस जन्म में व्याध थे, किन्तु तुमने शुक्क-पन्न की एकादशी को जागरण किया था, उसी का प्रभाव है कि आज तुम इस प्रकार से अपने शत्रुओं पर विजयी हुए हो।

34

# पाप-मोचनी एकादशी

इसका नाम पाप-मोचनी पकादशी है। चैत्र मास के झज्या-पक्त में यह पड़ती है। इसके बारे में भविष्योत्तर पुराण में यह कथा है कि एक समय वसन्त-ऋतु में चैत्ररथ नामक वन में इन्द्र अप्सराओं और गन्धवों के साथ आनन्द करते थे। उसी समय वन में ऋषि-मुनि अपनी-अपनी तप-स्या में रत थे। मुजधोषा नाम की अप्सरा ने वहाँ पर तप करने वाले मेधावी नामक मुनि को अपने वश में करने का विचार किया श्रौर मुनि के समीप जाकर श्रच्छे-श्रच्छे वस्त्र श्रौर श्राभृषणों को पहन, मधुर स्वर से वीणा पर गाने लगी। मेधावी का चित्त विचलित हो गया श्रीर दोनों कामासक हो, पक दूसरे के साथ रहने लगे। मुनि ने अपनी तपस्या को तिलाअलि दे दी और अप्तरा इन्द्रलोक को नहीं गई। दोनों इसी तरह बहुत काल तक रहते रहे। जब-जब अप्सरा देवलोंक में जाने की इच्छा प्रकट करती, तब-तब मुनि उसे यह कह कर रोक लेते कि कल जाना। एक दिन **ब्रप्सरा ने कहा—महाराज, ब्रापका कल कितना बड़ा है** ? इस पर मुनि को कुछ विचार पैदा हुआ। उन्होंने ध्यान करके देखा तो मालूम हुन्ना कि इस ऋष्सरा के साथ रहते उन्हें ७५ वर्ष व्यतीत हो गए। मुनि को इस बात पर बड़ा क्रोध त्राया त्रौर उन्होंने उसे यह शाप दिया कि तू पिशाचिनी हो । अप्सरा ने दुखित होकर पूछा कि आपने शाप तो दे दिया, यह तो आपके साथ रहने का मुक्ते फल मिला, किन्तु अब यह बताइए कि इस शाप का प्रतीकार क्या है ? इस पर मुनि ने कहा कि चैत के महीने की पका-दशी तुम्हारा शाप नाश करेगी। इसके बाद मेघावी ऋपने पिता के आश्रम में आप और उन्होंने अपने पतन होने का पूरा वृत्तान्त कह सुनाया।

पिता ने कहा—बेटा, तुमने बहुत बुरा किया, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था, किन्तु जास्रो चैत की 'पाप- मोचनी पकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हारे सब पाप नाश हो जायँगे। इस पकादशी का यही महत्व है।

50

#### कामदा एकादशी

इसका नाम कामदा एकादशी है। चैत्र मास के शुक्क-पद्म में यह होती है। इसका माहात्म्य बाराह-पुराग में यह बताया गया है कि एक बार नागलोक में पुएडरीक राजा रहता था। उसके यहाँ गन्धर्व स्रीर किन्नर समी मौजूद् थे। एक दिन उसके सामने ललित नाम का गन्धर्व गान कर रहा था। उसे ऋपनी स्त्री लिलता का गाते-गाते ही ख़्याल त्रा गया, जिससे उसके ताल त्रीर स्वर में विझ पड़ने लगा। कर्कर नाम के नाग ने यह बात पुग्डरीक राजा से कह दी। इस पर पुरुडरीक राजा ने अप्रसन्न होकर लक्षित को राइस हो जाने का शाप दिया। राजा के शाप से ज़िलत राज्ञस होकर फिरने लगा। लिलता भी उसके साथ फिरने लगी । लिलत की दुर्शा देखकर उसकी बुरी हालत होती जाती थी। श्रन्त में ललिता विचरते-विचरते विन्ध्याचल के शिखर पर ऋष्यमृक ऋषि के पास पहुँची। उन्होंने इसे चैत्र शुक्क-पत्त की एकादशी का वत करने की सलाह दी श्रौर इसी वत के प्रताप से ललित फिर गन्धर्व-रूप को प्राप्त हुआ।

#### वरूथिनी एकादशी

इसका नाम वरुधिनी एकादशी है। यह वैशाख मास के कृष्ण-पन्न में पड़ती है। इस एकादशी-व्रत के रखने से वड़े-बड़े फल बताए गए हैं।

34

### मोहनी एकादशी

इसका नाम मोहनी पकादशी है। वैशाख मास के गुक्क-पत्त में यह पड़ती है। इसके सम्बन्ध में कूर्मपुराण में यह कथा कही गई है कि सरस्वती के तट पर भद्रावती नाम की नगरी में द्युतिमान नामक राजा राज्य करता था। इसके कई पुत्र थे। एक पुत्र का नाम घृष्टबुद्धि था, जो बहुत पापाचारी था। जुन्ना खेलना, व्यभिचार करना, दुर्जनों का सङ्ग, वृद्धों का श्रपमान करना इत्यादि दुर्गण उसमें पाप जाते थे। उसकी बुराइयों को देख कर उसके पिता ने उसे निकाल दिया श्रीर वह वन में रहने लगा। वहाँ पर कभी चोरी करता और कभी जानवरों को मार कर खाता था। एक दिन वह श्रपने पूर्वजन्म के पुराय-प्रताप से कौरिडन्य मुनि के त्राश्रम में जा पहुँचा। उस महामुनि के कपड़े के स्पर्श से उसका पाप जाता रहा। ऋषि ने कहा कि वैशाख शुक्क पकादशी को व्रत करो, इसके प्रभाव से बड़े-बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। स्रनेक पापी

इसका व्रत करने से पाप-रहित हो गए हैं। उसने उस पकादशों का व्रत किया श्रौर उसके प्रभाव से पाप-निर्मुक्त हुश्रा।

### अपरा एकादशी

इसका नाम ऋपरा एकादशी है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण-पद्म में यह पड़ती है। इसके प्रभाव से ब्रह्महत्या-जैसे बड़े-बड़े पाप भी दूर हो जाते हैं।

# निर्जला एकादशी

इसका नाम निर्जला एकादशी है। ज्येष्ठ मास के शुक्क-पत्त में यह पड़ती है। इस एकादशी के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि भीमसेन ने व्यास जी से कहा कि प्रत्येक एकादशी के दिन अर्जुन, नकुल ब्रादि भाई मुक्ससे कहते हैं कि श्राप ब्राज उपवास करें, किन्तु मुक्ससे भूखा नहीं रहा जाता। इसलिए कोई ऐसा उपाय बताइए कि उप-वास न करते हुए में पाप का भागी न बनूँ। इस पर व्यास जी ने कहा कि जो लोग एकादशी को ब्रक्त खाते हैं, वे श्रवश्य नरक जाते हैं। यह खुन कर भीमसेन काँपे लगा श्रीर कहने लगा कि हे पितामह, मुक्ससे तो । नहीं रहा जायगा। तब व्यास जी ने बताया कि । ज्येष्ठ मास के शुक्क-पद्म की पकादशी को व्रत रक्खों, तो तुम्हारा सात पकादशी-व्रत न करने का जो पाप है, वह श्रवश्यमेव मिट सकता है। इसमें पकादशी के सूर्योद्य से द्रादशी के सूर्योद्य तक जल की मनाही रहती है। इस पकादशी के दिन एक घड़ा भर के जल-दान करने से सब पाप छूट जाता है। इसको पाएडव-एकादशी भी कहते हैं।

30

#### योगिनी एकादशी

इसका नाम योगिनी एकादशी है। आषाढ़ मास के कृष्ण-पन्न में यह होती है। इसके बारे में यह कथा कही जाती है कि कुबेर के यहाँ हेममाली नाम का फूल लाने वाला माली था। उसकी स्त्री का नाम विशालानी था। प्रतिदिन वह समय पर कुबेर के यहाँ शिव-पूजन के लिए पुष्प दे आया करता था, किन्तु एक दिन अपनी स्त्री के वश हो, घर पर ही रह गया और कुबेर के यहाँ फूल न पहुँचा सका। कुबेर को शिव-पूजा करते-करते दोपहर हो गया, किन्तु फूल लेकर वह न गया। कुबेर को बड़ा क्रोध आया और उसको बुला कर पूरा हाल जान, उन्होंने शाप दे दिया कि तुने देव की अबहेलना की है, इसलिए कोढ़ी होकर पतित हो जा और सदा के लिए अपनी स्त्री से जुदा हो। यह वचन सुनते ही हेममाली वहाँ से

नीचे गिर गया श्रौर उसका शरीर कुछ से भर गया। वह श्रमहा दुखों को सहता हुआ इधर-उधर फिरने लगा। श्रमत में मार्कएडेय मुनि के आश्रम में गया श्रौर वहाँ मार्कएडेय से उसने अपना पूरा हाल सच-सच कह दिया। इससे प्रसन्न होकर मार्कएडेय ने उसे बताया कि आषाढ़ मास के कृष्ण-पत्त की पकादशी के व्रत करने से कुछ-रोग नष्ट हो जाता है।

हेममाली ने मुनि के आज्ञानुसार इस वत को किया और कुष्ठ से छुटकारा पाकर फिर अपने पूर्व-जैसा ही होगया।

30

#### पद्मनाभा एकादशी

इसका नाम पद्मनाभा पकादशी है। श्राषाढ़ मास के सुक्क-पद्म में यह पड़ती,है। इस दिन व्रत करने से यदि वर्षा न होती हो, तो हो सकती है।

इसके विषय में ब्रह्माग्डपुराण में कथा है कि एक राजा के यहाँ एक बार तीन वर्ष तक पानी नहीं बरसा, जिससे उसकी प्रजा मरने लगी। राजा को प्रजा की दशा देख, बड़ा दुख हुआ और वह गहन-वन में प्रवेश कर मुनियों से इसके उपाय पूछने का प्रयत्न करने लगा। वन में घूमते-घूमते वह श्रिक्षरस ऋषि के पास श्राया। उन्होंने राजा को पद्मनाभा एकादशी के दिन उपवास करने की सलाह दी, जिसके प्रभाव से राजा के राज्य में बहुत काफ़ी वर्षा हुई श्रौर प्रजा का दुख जाता रहा ।

34

### कामदा और पुत्रदा एकादशी

श्रावण मास के कृष्ण-पत्त की पकादशी का नाम कामदा पकादशी है, त्रौर शुक्क-पत्त की पकादशी का नाम पुत्रदा है । इसके सम्बन्ध में भविष्यपुराण में यह कथा लिखी है कि द्वापर-युग के श्रादि में महिष्मती नगरी में महीजित नाम का राजा था। वह अपनी प्रजा को पुत्र के समान पालता था और देश पर न्याय और धर्म के श्रद्धसार राज करता था। किन्तु उसके कोई पुत्र न था। कुछ दिन तक चुपचाप वैठे रहने के बाद पुत्र-प्राप्ति गया श्रौर उनसे कहने लगा कि मैंने कभी प्रजा पर कोई ब्रत्याचार नहीं किया, ब्रपने भाई-बन्धुत्रों को भी ब्रन्याय करने पर दएड दिया, प्रजा को श्रपनी सन्तान के समान पाला, फिर क्या कारण है कि मैं इस समय तक पुत्र-हीन हूँ १ ब्राह्मण-गण राजा की इस बात को सुन, दुखित हो, उसके इस दुख के दूर करने का उपाय मालूम करने के लिए वन में लोमश मुनि की कुटी पर पहुँचे और मुनि से <del>त्र्रापने त्र्राने का कारण बताया। मुनि थोड़ी देर तक</del> भ्यानावस्थित हुए श्रौर उस राजा का सब हाल जानकर कहने छगे कि पूर्व-जन्म में यह राजा बड़ा धन-होन वैश्य धा। गाँव-गाँव घूम कर वाणिज्य करता था। एक दफ़ा ज्येष्ठ मास के शुक्क-पन्न की द्वादशी को दिन-दोपहर के समय गाँव की सीमा पर इसे प्यास लगी। पास ही एक निर्मल सरोवर देखकर वहाँ पानी पीने गया। वहाँ तुरन्त ही प्रस्ता गाय भी प्यास से व्याकुल होकर आई। इसने उस गाय को हाँक कर स्वयं पानी पहले पी लिया। उसी पाप के कारण वह इस समय पुत्रहीन है। इसलिए अगर वह पुत्रदा नाम की एकादशी का अत करे तो उसे पुत्र प्राप्त हो। ब्राह्मण लोमश ऋषि के वचन सुनकर अपने घर वापस आए और राजा से सब हाल कहा। राजा ने यथायोग्य वृत का पालन किया, और उसके प्रभाव से पुत्र प्राप्त हुआ।

30

### अजा एकादशी

इसका नाम अजा एकादशी है। भाद्रपद के कृष्ण-पत्त में यह पड़ती है। ब्रह्माएडपुराण में लिखा है कि राजा हरि-अन्द्र बड़ा सत्यसन्ध और दृढ़वत था। अपनी सचाई के कारण उसे अनेक कष्ट उठाने पड़े। उसे अपनी स्त्री, बालक और स्वयं अपने को भी अपने ही प्रण के कारण बेचना पड़ा। वह एक श्वपच के घर में बिका और वहीं रहने लगा। किन्तु हमेशा चिन्ता में निमग्न रहता था कि क्या कारण है, जो में ऐसे दुख में पड़ा। एक दिन एक मुनि से भेंट हो गई। मुनि से हरिश्चन्द्र राजा ने अपना वृत्तानत सुनाया। इस पर मुनि ने भाद्रपद के कृष्ण-पत्त की एकादशी का व्रत करने को कहा, जिससे राजा के सब दुख कट गए। वह अपनी स्त्री और पुत्र से फिर मिला और राज्य भी उसे फिर प्राप्त हो गया, और अन्त समय में स्वर्ग-लोक को प्राप्त हुआ।

210

### वामन एकादशी

इसका नाम वामन एकादशी है, श्रौर किसी-किसी ने जयन्ती भी कहा है। भाद्रपद के शुक्क-पद्म में यह पड़तो है। कहते हैं कि इस दिन दीरसागर में शय्या पर सोप हुए भगवान करवट लेते हैं। इस दिन वामन भगवान की पूजा की जाती है। दही, चावल श्रौर रुपयों का दान किया जाता है।

34

### इन्दिरा एकादशी

इसका नाम इन्दिरा एकादशी है। ब्राश्विन मास के कृष्ण-पत्त में यह पड़ती है। ब्रघोगित को प्राप्त हुए पितरों को गित देने वाली है। इसके सम्बन्ध में ब्रह्मवैवर्त-पुराण में यह कथा लिखी है कि माहिष्मती पुरी में सतयुग में इन्द्रसेन नाम का एक राजा था। उसके सामने नारद ने एक दिन आकर कहा कि मैं स्वर्ग-लोक से अभी यम-लोक गया हुआ था, वहाँ तुम्हारे पिता को दुखी पाया। उन्होंने मेरे द्वारा तुम्हारे पास यह सन्देशा भिजवाया है कि इन्दिरा अत करके मुक्ते स्वर्ग-लोक पहुँचाओ। नारद ने इन्दिरा-अत की रीति इत्यादि भी इन्द्रसेन से कही। तब पितृ-भक्त इन्द्रसेन ने उस अत को किया और उसका पिता गरुड़ पर बैठ कर उसी समय स्वर्ग को चला गया।

30

### पापाङ्कुशा एकादशी

इसका नाम पापाङ्कुशा पकादशी है। त्राश्विन मास के शुक्क-पत्त में यह होती है। पद्मनाभ भगवान् की इस दिन पूजा की जाती है। इसका भी ब्रह्माएड पुराण में बड़ा माहात्म्य बताया गया है।

34

### रमा एकादशी

इसका नाम रमा एकादशी है। कार्त्तिक मास के कृष्ण-पत्न में यह होती है। इसके सम्बन्ध में यह कथा कही जाती है कि मुचकुन्द राजा की कन्या चन्द्रभागा का विवाह शोभन नामक एक राजकुमार से हुआ था। एक दिन शोभन अपने श्वसुर के घर गया। उस दिन एकादशी

थी। शोभन बहुत ही दुर्बल था, किन्तु मुचकुन्द राजा इतने दूढ़-भक्त थे कि दुर्वलता का कुछ ख़्याल न करके शोभन को एकादशी-अत करने पर मजबूर किया। परि-णाम यह हुन्रा कि द्वादशी के प्रातःकाल राजकुमार शोभन मर गया। राजा मुचकुन्द ने उसकी यथाविधि दाह-किया कर दी और चन्द्रभागा को आज्ञा दी कि वह अपने पति के साथ सती न हो। चन्द्रभागा उस दिन से विधवा होकर, किन्तु एकादशी को मानती हुई, रहने लगी। शोभन ने मरने के बाद एकादशी के प्रभाव से मन्दराचल पर एक सुन्दर देवपुर पाया, जहाँ उसको हर-एक प्रकार का श्रानन्द प्राप्त था। मुचकुन्दपुर का रहने वाला सोमरार्मा नामक एक ब्राह्मण तीर्थ-यात्रा करता-करता एक दफा मन्दराचल पर गया, तो शोभन को देखकर पहचान गया कि ये तो हमारे राजा के दामाद हैं। वह उनसे मिलने गया। शोभन ने अपने पिता, ससुर और स्त्री का हाल पूछा। सोमशर्मा ने सबका कुशल-सम्बाद सुनाया। फिर सोमशर्मा ने शोभन से पूछा कि यहाँ कैसे पहुँचे ? शोभन ने सब हाल कह सुनाया और बताया कि रमा नाम की एकादशी के प्रभाव से मैं मरते ही मन्दराचल में देवपुर का स्वामी हो गया था। सोमशर्मा इसके बाद मुचकुन्द-पुर वापस त्राया त्रीर राजकुमारी चन्द्रभागा से सब हाल कह सुनाया। चन्द्रभागा ने जब यह वृत्तान्त सुना, तो

उसे बड़ा श्राश्चर्य हुआ श्रीर अन्त में सोमशर्मा से कहा कि मुक्ते मन्दराचल ले चलो। सोमशर्मा उसे लेकर चला श्रीर ऋषि के मन्त्र के प्रभाव से चन्द्रभागा को दिव्य-रूप धारण कराके उसे मन्दराचल में शोभन के पास पहुँचा दिया। वहाँ शोभन श्रीर चन्द्रभागा आनन्दपूर्वक रहने लगे। चन्द्रभागा ने अपने पित के मरने के बाद बराबर एकादशी का अत किया था और इसका प्रभाव यह हुआ कि अन्त में उसकी अपने पित से भेंट हो गई[।

#### अ तुलसी-विवाह एकादशी

कार्तिक कृष्ण-एकादशी श्रीर श्रमावस्या के श्रम दिन, तुलसी श्रीर कृष्ण का, प्रति वर्ष विवाह मनाया जाता है। इस त्योहार के सम्बन्ध में पद्मपुराण में दो मुख्य कथाएँ लिखी हैं:—

कालनेमि नामक दैत्य की कन्या वृन्दा का विवाह जलन्धर नामक दैत्य के साथ हुन्ना था। जलन्धर की उत्पत्ति महादेव जी के पसीने से हुई थी। जिस समय देव श्रीर दैत्य दोनों मिलकर सागर का मथन कर रहे थे, उस समय इन्द्र ने महादेव जी का, किसी बात पर, अप-मान कर दिया था। इस अपमान से महादेव जी के शरीर से जो पसीना निकला श्रीर समुद्र में गिरा, उससे जल-न्धर नाम का दैत्य पैदा हुन्ना था। इसी दैत्य का विवाह

कालनेमि की कन्या वृन्दा के साथ हुआ। जब जलन्धर वड़ा हुन्ना, तो उसने सागर से पैदा होने के कारण जला-शयों का श्रधिपति होना घोषित किया श्रौर महासागर से उत्पन्न १४ रत्नों # को इन्द्र से माँगा। इन्द्र ने इन रत्नों को देने से इन्कार किया। इस पर जलन्धर ने इन्द्रलोक पर श्राक्रमण करने का विचार किया श्रीर इसके निमित्त पक कठिन तप करना शुरू कर दिया। ब्रह्मा ने उस पर प्रसन्न होकर उसे यह वर दिया कि जब तक तुम्हारी स्त्री तुमको छोड़कर किसी अन्य पुरुष से सम्बन्ध न करेगी, तव तक तुम्हारी मृत्यु श्रासम्भव है। श्रव जलन्थर को श्रपनी सफलता का पूरा विश्वास हो गया श्रीर उसने इन्द्र के ऊपर चढाई कर दी। अमरावती को लट लिया और देवताओं को हरा दिया। विष्णु भगवान् लड़ाई से भाग निकले और देवताओं में आपत्ति फैल गई। विष्णु भग-वान भागकर बैकुएठ में छिप गए श्रीर वहाँ लक्ष्मी से सब हाल कह सुनाया। उनसे पूछा कि इस दैत्य के मारने का क्या उपाय है ? लक्ष्मी ने ब्रह्मा के वरदान का पूरा क़िस्सा कह सुनाया श्रोर कहा कि जब तक वृन्दा पवित्र सती है,

<sup>#</sup>महासागर से उत्पन्न चौदह रत्न ये हैं:—(१) लदमी (२) कौस्तुभ (३) पारिजात (४) सुरा (४) धन्वन्तरि (६) चन्द्रमा (७) श्रमृत (६) कामधेनु (६) ऐरावत (१०) रम्भा (११) कालकूट (१२) उच्चैश्रवा (१३) सुदर्शन चक्र (१४) शङ्ख

तब तक दैत्य जलन्धर की मृत्यु श्रसम्भव है। तब देवता लोग वृन्दा के सतीत्व को भ्रष्ट करने का उपाय सोचने लगे। विष्णु ने शिव को भेजा कि जास्रो, बृन्दा का सतीत्व किसी प्रकार से भ्रष्ट कर श्राश्रो ; किन्तु महादेव जी सफल न हुए। तब विष्णु स्वयं वृन्दा के पास जल-न्धर का रूप धारण करके गए। बुन्दा ने इस भेद को ज़रा भी नहीं समभापाया। वह उनको श्रपना पति समभाने लगी। ज्योंही विष्णु वृन्दा का सतीत्व नष्ट करने में सफल हुए कि जलन्धर का सिर इन्द्र ने काट दिया श्रीर वह बृन्दा के त्राँगन में त्रा गिरा। वृन्दा को जब सब हाल मालूम हुत्रा, तो उसे वड़ा क्रोध त्राया, ब्रौर उसने विष्णु को शाप दिया कि "जाश्रो, तुम काले पत्थर की बटिया शालित्राम हो जास्रो।" विष्णु ने इसके उत्तर में उसे यह शाप दिया कि "तुम तुलसी-वृत्त होस्रो।" उसी समय से विष्णु शालियाम हुए श्रीर वृन्दा तुलसी-वृद्ध हो गई। विष्णु भगवान् के मानने वाले प्रति वर्ष तुलसी-क्रपी वृन्दा का विवाह शालिम्राम से करते हैं।

दूसरी कथा इस त्योहार के सम्बन्ध में यह कही जाती है कि सत्यभामा को अपने सौन्दर्य पर बड़ा अभि-मान था। वह समभती थी कि कृष्ण को मैं सबसे ज़्यादा प्यारी हूँ। इसिलिए एक दिन जब नारद जी द्वारिकापुरी पहुँचे और सत्यभामा के महल में गए तो सत्यभामा के

कहा-हे मुनि ! मैं चाहती हूँ कि कृष्ण मेरे जन्म-जन्मा-न्तर पति हों। इसका क्या उपाय है ? नारद मुनि ने सत्य-भामा के स्वार्थ और अभिमान को देख कर उसे सबक सिखाना चाहा। उन्होंने कहा कि यह सिद्धान्त तो तुम्हें मालूम है कि जिस वस्तु की तुम जन्मान्तर में इच्छा रखती हो, वह इस जन्म में तुम्हें किसी सुपात्र बाह्मण को दान करनी चाहिए। यदि तुम चाहती हो कि तुम्हें इस जन्म के बाद कृष्ण मिलें, तो तुम्हें कृष्ण को दान कर देना चाहिए। तब सत्यभामा ने कृष्ण को नारद जी को दान कर दिया । नारद ने कृष्ण को अपना शिष्य बना लिया श्रीर उन्हें श्रपने साथ वीणा लिए रहने पर नियत किया. तथा त्रपने साथ लेकर स्वर्ग-लोक को चल दिए। जब यह समाचार कृष्ण की अन्य रानियों और महारानियों को मिला (रुक्मिग्णी के श्रलावा) तो सब वहाँ श्राकर नारद के पैरों पर पड़ीं श्रीर प्रार्थना करने लगीं कि कृष्ण को स्वर्गन ले जास्रो। किन्तु नारद ने कहा कि सत्य-भामा ने कृष्ण को हमें दान कर दिया है। इसके बाद और सब रानियाँ सत्यभामा के पास पहुँचीं श्रीर उससे पूछने लगीं कि सोलह सहस्र एक सौ आठ स्त्रियों के हृदयेश्वर श्रीकृष्ण को दान कर देने का श्रधिकार केवल एक सत्य-भामा को कैसे था ! सत्यभामा इसका ठीक उत्तर न दे सकीं और नारद से पूछने लगीं कि आप ही कोई उपाय

बतावें। नारद ने कहा कि कृष्ण के ही वज़न के बरावर हमें सोना और मोती दो, तो हम कृष्ण को न ले जायँ। सत्यभामा बड़ी प्रसन्न हुईं। तराज़ू लटकाया गया श्रौर सत्यभामा ने श्रपना सुवर्ण श्रीर मिणयाँ तराज़ू पर रखना शुरू किया। किन्तु जिस स्रोर कृष्ण वैठे हुए थे उस स्रोर का पलड़ा ज़रा भा न उठा। तब श्रीर सब रानियों ने एक-एक कर श्रपना-श्रपना गहना पलड़े में रख दिया. किन्तु तराज़ू का पलड़ा ज़रा भी न उठा। नारद ने कहा कि रुक्मिणी छुष्ण की प्रियतमा है। उसके पास गहने ज़्यादा होंगे। उसी को बुलाओ। उसी के गहनों के रखने से शायद कृष्ण के बराबर सोना पूरा हो जाय। सत्यभामा को यह बात **ब्रच्छी न लगी, किन्तु लाचार** थीं, ब्रन्त में विकारणी के पास गईं। विकारणी उस समय स्वच्छ वस्त्र पहने तुलसी की पूजा कर रही थीं। सत्यभामा को देख, उठ कर खड़ी हो गई स्त्रीर स्त्रादर-सत्कार के बाद उनसे पूछा कि आपने किस लिए कष्ट किया ? सत्यभामा ने सब हाल कह सुनाया। रुक्मिग्णी ही ने उत्तर/दिया कि मैं तो श्राभूषण पहनती ही नहीं श्रौर न मेरे पास इतने स्राभूषण हैं कि मैं उनसे जगत्पति की बराबरी कर सकूँ। किन्तु मैं कृष्णचन्द्र की प्रियतमा तुलसी से प्रार्थना ककँगी कि वे कोई ऐसी चीज़ दें, जो उनके पति श्रीकृष्ण की, वज़न में, बराबरी कर सके।

हाथ जोड़ कर प्रार्थना करने पर तुलसी के वृद्ध से पक पत्ती गिर पड़ी। रुक्मिणी उसे लेकर सत्यभामा के साथ वहाँ आईं, जहाँ नारद जी थे। उन्होंने पहले तो नारद को प्रणाम किया, उसके बाद कृष्ण को और तत्पश्चात् तुलसी-दल को तराज़ू के पलड़े में रक्खा। रखते ही श्रीकृष्ण का पलड़ा एकदम से उठ गया। नारद जी उस पत्ती को लेकर चले गए। उसी समय से रुक्मिणी कृष्ण की पट-रानी कहलाईं। किन्तु उन्होंने अपना यह सौभाग्य तुलसी को दे दिया, जोकि जलन्धर की विधवा स्त्री थी, और उसी के साथ उस समय से प्रति वर्ष विवाह होने की प्रथा चल पड़ी।

## भीष्म एकादशी

कार्तिक-पकादशी को भीष्म-पञ्चक व्रत मनाया जाता है। इसी दिन भीष्मपितामह पाएडवों के वाण से ज़ब्मी होकर शब्या पर लेटे हैं, और लेटे-लेटे ही पाएडवों को उपदेश किया है, जो शान्तिपर्व महाभारत में वर्णित है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं और भीष्म ने जो उपदेश दिया है, उसे पढ़ते हैं।

## दत्तात्रेय-जन्म

मा गंशीर्ष कृष्ण-दशमी को दत्तात्रेय-जन्म मनाया जाता है। दत्तात्रेय के तीन सिर श्रीर छः हाथ हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तोनों देवताओं की यह संयुक्त मृति मानी जाती है। इसके सम्बन्ध में यह कथा कही जाती है कि एक समय ब्रह्मा की स्त्री सावित्री, विष्णु की स्त्री लच्मी और शिव की स्त्री पार्वती को अपने-अपने पातिव्रत्य श्रौर सुशीलता पर बड़ा श्रभिमान हो गया। ये समभने लगीं कि सारे विश्व में हम लोगों के समान पतिवृता श्रौर सुशीला कोई श्रौर स्त्री है ही नहीं। नारद मुनि से यह त्रिमिमान न देखा गया, उन्होंने इस त्रिभिमान को तोडना चाहा। उन्होंने पहले-पहल पार्वती जी के पास जाकर कहा—"में सारे विश्व में भ्रमण करता फिरता हूँ, किन्तु श्रत्रि मुनि की स्त्री श्रनुसूया के समान पतिवता, ग्रुद्ध-चरित्रा श्रौर सुशीला मैंने किसी भी लोक में न देखी। पार्वती जी को श्रनुसुया की यह प्रशंसा श्रव्छो न लगी। नारद जी के चले जाने के बाद उन्होंने शिवजी से कहा कि तुम श्रनसूया पर इस प्रकार से कीप करो कि उसका पातिव्रत्य भ्रष्ट हो जाय। नारद ऋषि

पार्वती जी से यह बात कह कर श्रपनी माता सावित्री श्रीर श्रपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए श्रीर वहाँ भी श्रपनी माता के सामने श्रजुस्या की प्रशंसा करने लगे। सावित्री को भी श्रजुस्या की प्रशंसा श्रच्छी नहीं मालूम हुई। उन्होंने भी ब्रह्मा से यह श्राग्रह किया कि किसी प्रकार से श्रजुस्या का पातिव्रत्य श्रीर सच्चरित्रता भ्रष्ट करो। नारद जी ने इसके बाद रुक्ष्मी के सामने जाकर यही बात कही श्रीर लद्मी जी भी श्रजुस्या की प्रशंसा न सुन सकीं श्रीर उन्होंने भी विष्णु भगवान से कहा कि तुम श्रजुस्या को उनकी इस जगत्विख्यात सच्चरित्रता से भ्रष्ट कर दो।

तीनों देवता अपनी-अपनी स्त्रियों से प्रेरित होकर अित मुनि की कुटी की ओर अनुस्या को उसके धर्म और कीर्ति से भ्रष्ट करने के लिए चले। कुटी के द्वार पर आकर उन्होंने भिला माँगी। अनुस्या भिला लेकर आगई; किन्तु उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया और कहा कि हम लोग इच्छानुसार भोजन करेंगे। अनुस्या इस पर भी राज़ी हो गई। उनसे कहा कि आप लोग जाकर नदी में स्नान शिव और फिर आइए। इतने में में भोजन तैयार करती १। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जो संन्यासी का रूप धारण करके आप थे, स्नान करने गए और जब लौटे तो उनके लिए भोजन तैयार मिला। जब अनुस्या उनके सामने भोजन का थाल लाई, तो उन्होंने उसे खाने से इन्कार किया और

कहा कि जब तक तुम 🚾 होकर हमारे लिए भोजन न परोसोगी, तब तक हम लोग भोजन न करेंगे। अनुसुया को यह बात सुन कर बहुत घृणा श्रीर कोध उत्पन्न हुश्रा; किन्त जब उसने जरा विचार किया तो उसे देवताओं के इस छल-कपट का पता चल गया। वह श्रपने पति के पास गई, उनका पैर घोया श्रीर उसी जल को लाकर इन देव-तार्त्रों के ऊपर डाल दिया। इस जल के प्रभाव से ब्रह्मा. विष्णु श्रौर महेश, तीनों दुधमुँहे बच्चे हो गए। तब श्रनुसूया पित्र 🗪 हो गई श्रीर हरेक को उठा कर उनकी इच्छा भर उन्हें ऋपना दूध पिलाया श्रीर फिर तीनों को पालने में डाल कर डोलाने लगी। जब कई दिन हो गए श्रौर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों में से कोई भी न लौटा, तो इनकी स्त्रियाँ बड़ी चिन्तित हुई श्रीर रो-रोकर इधर-उधर श्रपने-त्रपने पति को तलाश करने लगीं। स्वर्ग-लोक **के** चौराहे पर इनसे श्रीर नारद से भेंट हो गई। इन्होंने नारद से पुछा-तुमने कहीं हमारे पतियों को देखा है ? नारद को यद्यपि सब हाल मालूम था; किन्तु उन्होंने केवल इतना कह कर टाल दिया कि उस रोज़ मैंने उन सबों को अत्रि मुनि के आश्रम की श्रोर जाते देखा था। सावित्री, लक्सी श्रौर पार्वती तीनों अत्रि मुनि के आश्रम पर पहुँचीं श्रौर बहाँ जाकर श्रनुसूया से पूछा-क्या यहाँ हमारे पति लोग त्राप थे ? अनुस्या ने उन्हें उस पालने को दिसाया, जहाँ

यह तीनों देवता शिशु-स्रवस्था में पड़े थे और उनसे कहा—यही तुम्हारे पित हैं। स्रपने-स्रपने पित को तुम लोग पहचान लो। तीनों बच्चे एक ही समान थे, इसलिए उनका पहचानना मुश्किल था; किन्तु लदमी जी ने बहुत ज़्यादा ग़ौर करने के बाद उनमें से जिस एक को विष्णु समस्र कर उठाया, यह महादेव जी निकले, इस पर लक्ष्मी का बड़ा उपहास हुआ।

यह अवस्था देखकर लक्ष्मी, पार्वती आदि अनुस्या से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगीं कि हमें अपने-अपने पित प्रदान करो। अनुस्या ने इस पर कहा कि चूँकि इन्होंने हमारा दूध पिया है, इसलिए हमारे बच्चे हो चुके और इन्हें किसीन किसी रूप में हमारे बालक होकर रहना पड़ेगा। इस पर यह निश्चित हुआ कि ये तीनों देवता एक संयुक्त स्वरूप धारण करें, यही दत्तात्रेय का जनम था। इसके बाद अनुस्या ने अपने पित के पैर धोए और वही जल फिर उनके ऊपर डाल दिया। इससे इन देव-ताओं ने अपना पुराना रूप धारण कर लिया।

### वामन द्वादशी

त्यराज विरोचना का पुत्र बिल बड़ा प्रतापी था। वह जैसा बलवान था, वैसा ही युद्ध-विद्या-विशारद भी था। उससे बड़े-बड़े राजा-महाराजा, यहाँ तक कि देवता-गण भी थर-थर काँपते थे। एक बार रावण उसके बल की परीक्षा करने गया था। बिल ने अपना कवच उठाने के लिए उससे कहा। रावण न उठा सका और लिज्ञत होकर वहाँ से चला गया। धीरे-धीरे बिल का प्रताप इतना बढ़ा कि देवताओं को शङ्का होने लगी। उसने अपने बाहु-बल से कितने ही देवताओं को जीत कर क़ैद कर रक्खा था। यह देख, बहुत से देवता एकत्र होकर विष्णु भगवान के पास अपना कष्ट निवेदन करने के लिए गए।

इस समय विष्णु भगवान् चीर-सागर में शेषनाग पर सोप हुए थे। देवतात्रों की स्तुति सुनकर भगवान् बोले— श्राप लोग चिन्ता न करें। शीघ्र ही बिल का प्रताप नष्ट होगा, उसका गर्व खर्व हो जायगा।

विष्णु भगवान् की बातों से सन्तुष्ट होकर देवता श्रपने-श्रपने स्थान पर लौट श्राप श्रीर बिल के मान-मर्दन की राह देखने लगे। यद्यपि-बलि ने देवतात्रों से कितनी ही बार युद्ध किया था, पर वह वास्तव में बड़ा दानी था। वह जिस समय पूजन करने बैठता, उस समय जो कोई उससे जो कुछ त्राकर माँगता था, वहीं पाता था। उसके दान की यह कीत्ति देश-देशान्तर में फैली हुई थी। उसका दान-प्रताप इतना बढ़ा हुआ था कि इन्द्र को भी शक्का हो गई थी कि कहीं अपने दान-बल से वह मेरे सिंहासन पर अपना अधिकार न जमा ले और देवताओं का भी राजा न बन बैठे। इस भय से इन्द्र भी धर-थर काँपा करता था।

इसी तरह बहुत दिन हो गए, पर राजा बिल का कुछ न हुआ। न तो देवता ही उसके बन्धन से मुक्त हुए, न देवराज की शङ्का ही किसी तरह मिटी। यह देख, देवताओं ने सोचा कि शायद विष्णु भगवान भूल गए। श्रतः इस बार बहुत से देवता एकत्र हो, विष्णु भगवान के पास जाकर उनकी नाना प्रकार से स्तुति करने लगे। देवराज इन्द्र ने भी अपनी दुख-कथा कह सुनाई।

सुन कर विष्णु भगवान् हँस पड़े और बोले—देवराज, शिक्षत न हों। श्रापका इन्द्रासन कोई न ले सकेगा। पर समय श्राप बिना कोई काम नहीं होता। दैत्यराज बिल कोई साधारण जीव नहीं है। उसको नीचा दिखाना कोई साधारण काम नहीं है। वह श्रपूर्व दानी है, तपस्वी है। उसकी तपस्या का फल जब तक नष्ट नहीं होता, तब तक कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। श्रतः श्राप लोग शान्त हों। शीघ्र ही वह समय श्राप्गा, जब श्राप लोगों की शङ्का दूर हो जायगी। देवी श्रदिति ने श्रत्यन्त कठोर तपस्या कर मुक्तसे वरदान प्राप्त कर लिया है कि मैं पुत्र-रूप में उनके गर्भ में जन्म धारण करूँ। श्रतः वह समय शीघ्र ही श्राने वाला है, जब पुण्यात्माश्रों का दुख दूर करने के लिए मुक्ते भारत में जन्म ग्रहण करना पड़ेगा। श्रव श्राप लोग श्रपने-श्रपने स्थान पर जायेँ श्रीर निःशङ्क-भाव से, सुख से श्रपने दिन विताएँ!

देवतागण फिर भी सन्तोष कर श्रपने-श्रपने स्थान पर चले गए। इधर यथासमय देवी श्रदिति गर्भवती हुई श्रीर नवें मास में उनके गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। यह पूरा बौना था। उसके हाथ-पैर छोटे-छोटे, पर सिर बहुत बड़ा था। इस वामन को देख कर श्रदिति मन में बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने समस्र लिया कि किसी उद्देश्य से इसी रूप में भगवान ने मेरे घर में जन्म श्रहण किया है। इधर उसी दिवस दैत्यों में हाहाकार मच गया। इस वामन के तन्म का समाचार सुन कर वे श्रत्यन्त शिक्षत हुए।

पुत्र-जन्म का समाचार सुन कर श्रदिति जैसी प्रसन्न हुईं, वैसी ही प्रसन्नता महिष कश्यप को भी हुई। भगवान् विष्णु को पुत्र-रूप में श्रपने घर में श्राया देख, उनकी प्रसन्नता का वारापार न रहा। उन्होंने उसी समय श्रन्थान्य ऋषिगण को निमन्त्रण देकर बुला भेजा, जातिकर्म तथा नामकरण आदि संस्कार किए। इसके बाद यथासमय उनका यज्ञोपवीत-संस्कार भी हुआ। उस काल ब्राह्मण-वेश में यज्ञोपवीत, कुशचर्म पहने हुए बामन बड़े ही शोभायमान दिखाई देने लगे।

इन दिनों राजा बिल एक यह कर रहा था। इस यह-काल में भी उसका यही नियम था कि जो कोई उससे कुछ माँगता था, बिल निःसङ्कोच भाव से उसे वह देता था। वामन ने यही अवसर उपयुक्त जाना और उसके द्वार पर जा पहुँचे।

राजा बिल यह-मण्डप में बैठा हुन्ना था। श्रनेक ऋषिमुनि तथा ब्राह्मण वहाँ विराजमान थे। दैत्यों के कुल-गुरु
शुकाचार्य भी उपस्थित थे। इसी समय द्वारपाल ने वःमन
वेषधारी एक ब्राह्मण के श्रागमन की सूचना दी। सुनते
ही राजा बिल ने उसे भीतर बुला भेजा। उसका वह
विचित्र वेश देख कर सारी सभा श्राश्चर्य-चिकत हो
गई। यद्यपि वामन का वेश विचित्र था, तथापि उसके
चेहरे पर एक श्रलौकिक तेज भलक रहा था।

वामन का यह वेश देख कर शुकाचार्य के मन में सन्देह हुआ। उन्होंने श्रपनी दिव्य दृष्टि से विचार लिया कि वामन कोई साधारण पुरुष नहीं है—यह श्रवश्य ही कोई श्रवतार है। श्रतः सम्भव है कि राजा बलि पर कोई श्रापत्ति श्रा जाए। इसिलए राजा बिल को विशेष रूप से उन्होंने सावधान कर दिया।

पर राजा विल को उनकी बात पर विश्वास न हुन्ना। बिल ने कहा—क्या चिन्ता है १ यह सब धन-वैभव कोई श्रपने साथ लेकर नहीं जाता। यदि यह चला ही जायगा, तो मेरा क्या विगड़ जायगा १

ग्रुकाचार्य ने बहुत-कुछ समकाया, पर बिल ने एक न मानी। उसने तुरन्त ही वामन को श्रपने पास बुला कर कहा—क्या माँगते हो, माँगो!

वामन ने कहा—ग्रिधिक कुछ नहीं, केवल तीन पग पृथ्वी। यदि इतनी कृपा ग्राप करें तो मैं ग्रपने पढ़ने के लिए एक कुटी बनवा लूँ श्रीर उसी में बैठ कर विद्याध्ययन किया करूँ।

बिल ने हाथ में कुश श्रीर जल उठा लिया, पर शुका-चार्य दान-मन्त्र कहने के लिए किसी तरह तैयार न हुए। वे बारम्बार राजा बिल को इस तरह पृथ्वी दान करने के लिए निषेध करने लगे।

पर विनाश-काल में बुद्धि भी विपरीत हो जाती है।
ग्रुकाचार्य के लाख मना करने पर भी बिल न माना।
लाचार ग्रुकाचार्य को दान-मन्त्र कहना ही पड़ा। बिल
ने वामन की इच्छानुसार तीन पग पृथ्वी दान कर दी।

यह कार्य समाप्त होते ही वामन ने एक पैर से भूमि,

दूसरे से त्राकाश में श्रधिकार जमा लिया, श्रीर बोले— श्रव तीसरे पैर का स्थान बताश्रो।

वित ने श्रपनी पीठ दिखा दी। इस श्रद्धत श्रीर श्राश्चर्यमय कार्य को देख कर सभी विस्मित हो पड़े। चारों श्रोर दुन्दुभी वजने लगी। सभी साधु-साधु कहने लगे। जितने श्रादमी वहाँ उपस्थित थे, उनमें से कोई भी इस रहस्य को नहीं समक सका।

इसके बाद वामन ने सब दैत्यों को विजय किया और तीनों लोकों पर श्रधिकार जमा कर बिल से बोले—श्रब तुम श्रपने दल-बल सिहत पातालपुरी में जाकर स्वच्छ-न्दतापूर्वक राज्य करो। श्रब तुम्हें किसी प्रकार की चिन्ता न रहेगी, सदैव श्रानन्द के साथ श्रपने दिन बिताश्रोगे। इस इन्द्र का समय बीतने पर तुम्हीं इन्द्रत्व का पद प्राप्त करोगे। बिल ने भगवान वामन से इनना सुनते ही प्रणाम कर कहा—श्रापकी श्राज्ञा शिरोधार्य है।

इतना कह कर बलि पातालपुरी को चला गया ।

श्रीकृष्ण बोले—महाराज युधिष्ठिर! जिस दिवस वामन ने बिल को छुला था, उस दिवस द्वादशी-तिथि थी, इसी-लिए इसका नाम वामन-द्वादशी एड़ा है। भाद्र-मास की शुक्ल-द्वादशी को जो नियमपूर्वक नदी में स्नान कर यह वत करता है श्रोर वामन का पूजन करता है, उसके सब पाप्तो छूट ही जाते हैं, साथ ही उसके सब मनोरथ भी उसी तरह पूरे हो जाते हैं, जिस तरह श्रदिति श्रौर कश्यप के हुए श्रथवा देवताश्रों के मनोरथ परिपूर्ण हुए। इस-बिए इस वत को श्रत्यन्त श्रद्धापूर्वक सब किसी को करना चाहिए।

## धन त्रयोदशी

त्र कृष्ण त्रयोदशी को बङ्गाल में लक्ष्मी-पूजा होती है। इसके सम्बन्ध में यह कथा कही जाती है कि एक समय विष्णु भगवान् मृत्यु-लोक को श्रा रहे थे, तब लक्ष्मी ने कहा-मुभे भी ले चलो। विष्णु ने सङ्कोच किया श्रौर कहा कि अगर तुम मेरी श्राज्ञा को श्रद्धारशः मानने की प्रतिज्ञा करो, तो मैं तुम्हें अपने साथ ले चलँ। लक्ष्मी जी राज़ी हो गई'। मृत्युलोक में एक स्थान पर पहुँच कर विष्णु ने लक्ष्मी से कहा कि तुम यहीं ठहर जात्रों ; किन्तु दित्तिण की श्रोर न देखना, मैं श्रभी श्राता हूँ। यह कह कर विष्णु जी चल दिए। जब वह नज़र से ग़ायब हो गए, तब लक्ष्मी के दिल में कौतृहल पैदा हुआ कि आ़ख़िर इन्होंने मुक्ते द्त्तिण की श्रोर देखने से क्यों रोका। लक्ष्मी जी ने विष्णु की श्राज्ञा का कुछ ख़्याल न करके दिवाण की श्रोर देखा, तो वहाँ सरसों का खेत फूला हुम्रा दिखाई दिया । वे उस खेत में गईं श्रौर उसके फूल तोड़ कर श्रपने सिर के बालों को ख़ूब श्रच्छी तरह सँवारा। जब विष्णु जी लौटे, तो उन्होंने लक्ष्मी को इस प्रकार सुशोभित देखा। उन्हें जब यह मालूम हुन्ना कि लक्ष्मी ने खेत वाले की बिना

श्राज्ञा लिए ही फूल तोड़ लिए हैं, तो उन्होंने बताया कि इस देश में तो यह क़ायदा है कि जो इस प्रकार से किसी के धन को ले ले, उसे उसके यहाँ बारह वर्ष तक सेवा करनी पड़ता है। नियम के पालन के लिए लाचार होकर विष्णु जी ने ब्राह्मण का रूप धारण करके और लक्ष्मी जी को ब्राह्मणी का रूप धारण करा के खेत के मालिक से सब हाल कह सुनाया और लक्ष्मी जी को सेवा करने के लिए छोड़ श्राप, श्रीर कह श्राप कि बारह वर्ष के बाद श्राकर ले जाऊँगा। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण के यहाँ रहना ग्रुक किया, तो उन्हें मालूम हुन्ना कि बाह्मण के यहाँ खाने तक को नहीं है। लक्ष्मी ने इस पर उस ब्राह्मणी की एक बहु से कहा कि तुम स्नान करके देवी की पूजा करो श्रौर रसोई में जाश्रो। वहाँ तुम्हें सब कुछ खाने को मिलेगा। बाह्मणी की बहु ने ऐसा ही किया और रसोई में जाकर जब देखा तो हर प्रकार का खाना मौजूद पाया। इसी प्रकार लक्ष्मी की सलाह के अनुसार चलने पर इस ब्राह्मण का घर धन-धान्य से परिपूर्ण हो गया। ऐसी प्रभावशालिनी स्त्री से सेवा लेना बाह्मणी ने उचित नहीं समका ; किन्तु लक्ष्मी ने कहा कि मैं बिना श्रपराध की सज़ा काटे हुए न जाऊँगी। चैत्र-कृष्ण त्रबोदशी को लक्ष्मी के बारह वर्ष समात हुए। लक्ष्मी को घर के श्रौर सब लोग मानते थे ; किन्तु एक मँभाली बहु लक्ष्मी को बहुत सताती थी, इसलिए लक्ष्मी उसके

हाथ की कोई चीज़ नहीं खाती थीं। जो कुछ वह दे जाती थी, उसे स्रनार के वृत्त के नीचे गाड़ देती थीं। जब चैत्र-कृष्ण त्रयोदशी को लक्ष्मी का बारहवाँ वर्ष समाप्त हुआ श्रीर उसी दिन वारुगी पर्व पड़ा, तब ब्राह्मगी सकुटुम्ब गङ्गा-स्नान के लिए जाने लगी। लक्ष्मी को भी साथ ले जाना चाहा ; किन्तु लक्ष्मी नहीं गई । उन्होंने केवल चार कौड़ी बड़ी बहु को दी कि गङ्गा में छोड़ देना। ब्राह्मणी की बहू ने जब उन कौड़ियों को गङ्गा में छोड़ा, तो उसमें इन कौड़ियों को लेने के लिए चार हाथ निकले। इसको देख-कर ब्राह्मणी श्रौर उसके कुटुम्ब को पूरा विश्वास हो गया कि हो न हो मेरे यहाँ की दासी ज़रूर कोई देवी है। जब घर पर श्राई, तो विष्णु भगवान् लक्ष्मी को वापस ले जाने को तैयार मिले। जब लक्ष्मी जी दासता से मुक हो गईं, तो उन्होंने अपना परिचय दिया श्रीर चलते समय कह गई कि तुम स्रनार के नीचे खोदना, तुम्हें बहुत धन स्रौर रल मिलेंगे श्रीर भाद्रपद, कार्तिक, पूस श्रीर चैत्र में लक्ष्मी की पूजा श्रवश्य करना, इससे तुम्हारे यहाँ धन की कभी कमी न रहेगी । श्रनार के नीचे ब्राह्मणी श्रौर उसकी बहुश्रों ने जब खोदा, तो सबको तो रुपए-पैसे मिले, किन्तु जो बहु लक्ष्मी को सताती थी उसे साँप मिला, जिसने उसे काट खाया श्रीर वह मर गई।

## हरतालिका-त्रत या तीज

य ह अत श्रावण शुक्ज-पत्त में तृतीया को किया जाता
है। स्त्रियों के लिए इसे सबसे उत्तम अत बताया
गया है। इसमें केले के खम्मे गाड़े जाते हैं। चित्र-विचित्र
वस्त्रों से मण्डल को श्राच्छादित किया जाता है श्रीर शिवपार्वती को बालू की मूर्ति स्थापित करके उसकी पूजा की
जाती है। इसका फल यह बताया जाता है कि इसको करने
वाली स्त्री विधवा नहीं होती।

हरतालिका-व्रत के अर्थ हैं "हरित, आलिभिः" अर्थात् जिसमें आलि सिखरों के साथ पार्वती जी हरी गई हों। इसके सम्बन्ध में भविष्योत्तरपुराण में यह कथा लिखी है कि हिमवान नामक पर्वत पर पार्वती जी ने वाल्यावस्था में बहुत कठिन तप करना शुक्र किया। बारह वर्ष तक केवल भुआँ पीकर रहीं और चौंसठ वर्ष तक सुखे पत्ते खाए। पार्वती जी के इस तप को देख कर उनके पिता बड़े चिन्तित हुए और सोचने लगे कि क्या करना चाहिए। इतने में नारद जी आगप और उन्होंने सलाह दी कि इस कन्या के लिए विष्णु भगवान से बढ़ कर और कोई वर नहीं हो सकता। पार्वती जी के पिता सहमत हो गए।

किन्तु जब यह समाचार पार्वती जीने सुना तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। वह बेहोश होकर गिर पड़ीं। उन्होंने अपनी सखी से कहा कि महादेव जी के अलावा में किसी और से कदापि विवाह न करूँगी। तब सिखयों ने उन्हें सलाह दी कि चलो ऐसी जगह भाग चलें, जहाँ तुम्हारे पिता जी को पता तक न चले। पार्वती जी को सिखयाँ इसके बाद एक ऐसी जगह में ले गईं, जहाँ उन्हें कोई हूँड़ न सका। हिमवान ने अपनी कन्या को जब गायब पाया तो तलाश करना शुरू किया। समक्ष लिया कि शेर या भालू खा गया होगा। इधर पार्वती जी भागती-भागती एक मनोहर नदी के किनारे पहुँचीं। वहाँ एक गुफा थी। बिना अन्न-जल खाए हुए उसी नदी के किनारे बालू की मुर्ति बना कर पार्वती जी ने शिव जी का त्राह्मान शुरू किया। यह श्रावण-शुक्क तृतीया का दिन था। महादेव जी की समाधि इस ध्यान से भङ्ग हो गई श्रौर वह पार्वती जी के सामने श्रा पहुँचे श्रौर पूछने लगे कि क्या चाहती हो ? पार्वती जी ने कहा कि अगर आप प्रसन्न हैं, तो मेरे साथ विवाह कर लीजिए। शिव जी एवमस्तु कह कर कैलाश पर चले गए । थोड़ी देर बाद जब हिमवान श्राप श्रीर उन्होंने श्रपनी कन्या को नदी के किनारे सोती हुई देखा, तो पार्वती को गोद में उठा लिया श्रौर पूछा तुम यहाँ कैसे चली श्राई'। पार्वती ने कहा कि जब मैंने सुना कि श्राप मुक्ते विष्णु को देने वाले हैं, तो मैं भाग आई, क्योंकि मैं विष्णु के साथ विवाह नहीं करना चाहती। यदि आप मेरा विवाह महादेव जी के साथ करें, तो मैं घर को वापस जा सकती हूँ, अन्यथा नहीं। हिमवान ने पार्वती की वार्ते स्वीकार की और पार्वती का महादेव जी के साथ विवाह कर दिया।

# सिद्धिविनायक पूजा

या

# गणेश-चतुर्थी

🗾 ह पूजा भादों-कृष्ण की चतुर्थी को की जाती है। इस तिथि में गणेश जी की पूजा होती है। गणेश जी के जन्म के सम्बन्ध में यह कथा प्रसिद्ध है कि एक समय महादेव जी कहीं बाहर चले गए। घर पर केवल पार्वती जो ही श्रकेली रह गई'। पार्वती जी ने स्नान करना खाहा, किन्तु किसी गण को उस स्थान पर मौजूद न देख कर उन्हें यह चिन्ता हुई कि दरवाज़े पर किसे बिठाऊँ; क्योंकि भय यह था कि कहीं उनके स्नान के करते समय ही कोई त्रादमी या शिव जी स्वयं मकौन में न त्रा जायँ। इसलिए उन्होंने अपने शरीर की मिट्टी से एक पुतला बना कर द्रवाज़े पर विठा दिया त्रौर स्वयं नहाने चली गईं। थोड़ी देर में शिव जी बाहर से वापस श्राए। जब मकान में घुसने लगे तो मिट्टी के इस पुतले ने उनको जाने से रोका । शिव जी को इस पर क्रोध स्राया । उन्होंने इसका सिर काट डाला श्रौर श्रन्दर चले गए। शिव जी को श्राते

हुए देख, पार्वती को विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा कि तुम कैसे चले त्राप ? क्या चौकीदार ने तुम्हें दरवाज़े पर नहीं रोका.? शिव जी ने पूरा क़िस्सा कह सुनाया। जब पार्वती जी ने सुना कि उनका चौकीदार मार डाला गया, तो वह रोने लगीं श्रौर उन्होंने कहा कि जब तक मिट्टी का यह पुतला, जो मेरे पुत्र के समान है, फिर से जीवित नहीं होता, मैं शान्त न हूँगी। शिव जी को मजबूर होकर उसे जीवित करने का उद्योग करना पड़ा ; किन्तु स्रभाग्यवश इतनी देर में उसका श्रमली सिर कहीं गायब हो गया। बहुत तलाश करने के बाद जब सिर न मिला, तो मजबूरन शिवजी ने हाथी का सिर उसमें जोड़ दिया। गणेश जी की उत्पत्ति इस प्रकार हुई। गणेश जी मङ्गल करने वाले श्रीर हर एक काम को सिद्ध करने वाले कहे जाते हैं। भाद्रपद् की कृष्ण चतुर्थी को इनकी सुवर्ण की मूर्ति श्रीर दो-चार श्रीर चोज़ें दान में दी जाती हैं। इस व्रत का उपदेश स्कन्ध-पुराण के श्रव्रसार कृष्ण जी ने कुरुद्धेत्र में युधिष्ठिर को किया था श्रौर इसी वत के प्रभाव से कौरवों पर विजय पाने की त्राशा दिलाई थी। कृष्ण जी ने कहा था-इस वत के करने से गणेश जी बहुत प्रसन्न होते हैं।

स्कन्धपुराण के अनुसार इस व्रत को पहले-पहल कृष्ण जी ने स्वयं उस समय किया था जबकि उन पर स्यमन्तक मणि के चुराने का दोष लगा था। स्यमन्तक मणि चुराने का किस्सा यह है कि द्वारकापुरी में अप्रसेन नाम का एक यादव रहता था। उसके दो पुत्र थे—सत्रजित और प्रसेन। सत्रजित ने सूर्य देवता की बड़ी स्तुति और तपस्या की। सूर्य देवता ने प्रसन्न होकर सत्रजित को स्यमन्तक नाम की मणि दी और कहा कि यह मणि अमूल्य है। हर रोज़ प्रातःकाल इसके वज़न से अठगुना सोना इसमें से निकलता है; किन्तु जो पवित्र है वही इसे धारण कर सकता है। अगर कोई अपवित्र आदमी इसे छुएगा, तो तुरन्त मृत्यु हो जायगी।

सन्नजित यह मिण लेकर द्वारका श्राया। द्वारकानिवासी इस मिण को देख कर श्राश्चर्य से मुग्ध हो गए।
उन्होंने उसके प्रकाश को देखकर समसा कि शायद यह
सूर्य ही है। जब इस मिण को पहन कर सन्नजित कृष्ण से
मिलने गया, तो कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए श्रीर उन्होंने कहा
कि श्रगर ऐसा ही मिण मुक्ते मिल जाता, तो बहुत श्रच्छा
था। कृष्ण के इन विचारों को सुनकर सन्नजित को यह
भय हुश्रा कि कहीं ये मुक्तसे यह मिण ज़बरद्स्ती न छीन
लें। इस भय से उसने इस मिण को श्रपने भाई प्रसेन को
दे दिया श्रीर उसे ख़बरदार कर दिया कि मनसा, वाचा,
कर्मणा से पवित्र रहना, नहीं तो यह मिण तुम्हारे नाश का
कारण हो जायगा।

पक दिन प्रसेन श्रीर रूप्ण शिकार को गए; किन्तु

कृष्ण तो लौट श्राप श्रीर प्रसेन वापस नहीं श्राया। सत्र-जित ने कहना शुरू किया कि कृष्ण ने मेरे भाई को मार डाला श्रीर मिण ले लिया। द्वारकानिवासी भी सन्देहपूर्ण बातें करने लगे। कृष्ण को जब यह पता चला कि उनकी बद-नामी हो रही है, तो उन्होंने यह निश्चय किया कि जङ्गल में जाकर देखें कि मिण क्या हुश्रा।

कृष्ण श्रौर कुछ सिपाही मणि की तलाश में जङ्गल की श्रोर चल पड़े। थोड़ी दूर जाने के बाद देखते क्या हैं कि प्रसेन और उसका घोड़ा मरा पड़ा है। देखने से यह भी माल्म हुन्ना कि किसी शेर ने उसे मार डाला है। शेर के पैरों के चिन्ह देखते-देखते यह लोग आगे बढ़े। थोड़ी देर के बाद इन्हें शेर मरा हुआ मिला; किन्तु मिण उसके पास भी नहीं था। ग़ौर से देखने पर मालूम हुन्ना कि रीछु त्रौर शेर से लड़ाई हुई है, इसलिए रीछ के पैरों के चिन्ह देखते-देखते यह लोग आगे बढ़े। अन्त में इन्हें एक गुफा मिली, जो बिलकुल **अँधेरी थी। कृष्ण ने अपने साथियों को तो गुफा के** द्वार पर छोड़ा श्रौर स्वयं उसके श्रन्दर गए। यह गुफा श्राठ सौ मील लम्बी थी। चलते-चलते जब गुफा के अन्त में पहुँचे, तो उन्हें एक महल दिखाई दिया। यहाँ उन्होंने देखा कि एक लड़का पालने पर लेटा है श्रीर मणि पालने में इस लड़के के खिलाने के लिए लटकाया हुआ है। वहीं एक सुन्द्री कन्या भी बैठी है, जो लड़के को पालने पर

मुला रही है। कृष्ण और कन्या की आँखें दो-चार होते ही एक-दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने कृष्ण से कहा कि तुम अगर मिण के लिए आए हो तो मिण लेकर भाग जाओ, शोर न मचाओ; क्योंकि अगर मेरा पिता जामवन्त जगेगा, तो तुम्हें मार ही डालेगा। कृष्ण ने इसकी परवाह न की; बिलक अपना शह्व ज़ोरों से बजाया। जामवन्त जाग पड़ा और आपस में लड़ाई आरम्भ हो गई।

गुफा के द्वार पर बैठे हुए लोगों को इन्तज़ार करते-करते जब बहुत दिन हो गए, तो उन्होंने यह समका कि कृष्ण मार डाले गए। यह लोग द्वारका वापस आए और कृष्ण का किया-कर्म करने लगे।

जामवन्त श्रीर कृष्ण में इक्कीस दिन तक लड़ाई होती रही। श्रन्त में जामवन्त को कृष्ण ने हरा दिया। जामवन्त ने प्रसन्न होकर श्रपनी कन्या श्रीर दायज में वही मिण कृष्ण को मेंट किया। कृष्ण जामवन्ती श्रीर मिण को लेकर द्वारकापुरी वापस श्राप श्रीर यादवों की सभा करके उसमें उन्होंने सारा हाल कह सुनाया। मिण सत्रजित को वापस दे दिया। सत्रजित ने कृष्ण की जो बदनामी की थी, उस पर उसे बहुत पश्चात्ताप हुआ। उसने श्रपनी कन्या सत्यभामा का कृष्ण के साथ विवाह कर दिया श्रीर कृष्ण तथा सत्रजित मित्रता से रहने लगे।

स्यमन्तक मणि जब फिर सत्रजित के पास श्राया, तो शतधन्व श्रोर श्रकूर ने इस पर श्रपने दाँत लगाए—सत्रजित को मार कर इस मणि को छीन लेने की तरकी कें सोचने लगे। एक दिन जब कि श्रीकृष्ण जी हस्तिनापुर में थे श्रौर सत्यभामा श्रपने पिता के घर में थी, इन दोनों ने श्राकर सत्रजित को मार डाला श्रौर मणि लेकर चम्पत हुए।

सत्यभामा ने अपने पिता की मृत्यु श्रीर स्यमन्तक मिण की चोरी का किस्सा कृष्ण से कहा। कृष्ण श्रीर बलराम दोनों शतधन्व को मारने के लिए चले। शतधन्व ने जब यह किस्सा सुना, तो उसने मिण श्रक्रर को दे दिया। वह उसे लेकर वनारस भाग गया श्रीर स्वयं दिज्ञिण को रवाना हो गया। कृष्ण ने शतधन्व का पीछा किया श्रौर उसे मार डाला ; किन्तु मणि नहीं मिला। जब रुष्ण बिना मिण के वापस आए, तो प्रजा को और बलराम जी को भी यह शङ्का हो गई कि कृष्ण ने मणि श्रपने पास रख लिया है। कृष्ण को यह समाचार सुनकर बड़ा खेद हुआ। यह चिन्ता में बैठे हुए थे कि नारद जी श्राए। उनसे उन्होंने पूरा हाल कहा। तब नारद जी ने उन्हें बताया कि श्रापने भादों की कृष्ण चौथ को चन्द्रमा देखा है, इस कारण आप पर इस प्रकार कलङ्क लग रहे हैं। स्राप गरोश जी की विधिवत् पूजा कीजिए, इससे श्रापकी बदनामी दूर हो जायगी। कृष्ण ने नारद से पूछा कि

भादों की चौध को चन्द्रमा देख लेने से कलङ्क क्यों लगता है ! नारद ने कहा कि एक समय गणेश जी लड्डू हाथ में लिए हुए स्वर्ग जा रहे थे। रास्ते में चन्द्रलोक पड़ा। यहाँ पहुँचे तो ठोकर खाकर गिर पड़े। इस पर चन्द्रमा हँस पड़ा। गरोश जी को क्रोध ब्राया, उन्होंने उसे यह शाप दे दिया कि जो तेरा मुँह देखेगा, कलङ्की कहलाएगा । चन्द्रमा यह शाप सुनकर पश्चात्ताप से कमल-सम्पुट में **त्रपना मुँह छिपा कर बैठ गया। चन्द्रमा के** स्रभाव से देवतात्रों में खलबली मच गई। सबों ने जाकर ब्रह्मा से स्थिति बताई । ब्रह्मा ने कहा कि ग्ऐश की स्तुति के स्रति-रिक्त चन्द्रमा के इस कलङ्क ग्रौर शाप को मिटाने का कोई मार्ग नहीं है। ब्रह्मा ने यह भी बताया कि पूजा कैसे होगी। वृहस्पति ने गणेश-पूजा-विधि चन्द्रमा को बताई। चन्द्रमा ने गर्णेश की पूजा की । गर्णेश जी प्रसन्न हुए । श्रपना पूरा शाप तो उन्होंने वापस नहीं लिया, किन्तु इसका प्रभाव परिमित कर दिया श्रौर श्रपना श्रन्तिम शाप यह निश्चित किया कि जो केवल एक रोज़, अर्थात् भादों की कृष्ण-चौध को चन्द्रमा का मुख देखेगा, वही कलङ्कित होगा।

उन्होंने इस कलङ्क को मिटाने का भी उपाय बता दिया कि कृष्ण-पन भादों की चतुर्थी को गणेश की पूजा करने से कलङ्क दूर हो जाता है।

#### नागपञ्चमी

वन महीने की शुक्क पच की पश्चमी नागपश्चमी कहलाती है। इस पश्चमी को नाग की पूजा की जाती है। इस दिन दरवाज़े के दोनों तरफ़ गोबर से नागों का चित्र खींचा जाता है। जल, दूध और धी से इनका स्नान कराया जाता है और गेहूँ, दूब, धान की खील, दही, दूध आदि से इनका पूजन किया जाता है। आगर कहीं साँप की भीट होती है, तो वहाँ उनका दूध, चावल आदि से पूजा-सत्कार किया जाता है। काले रक्क के सर्प की विशेष पूजा लिखी है। इस पूजन का फल यह लिखा है कि इसके करने से सप्तकुल पर्यम्त साँप का भय नहीं रहता। एक विशेष मन्त्र के भय से सर्प के विष से आदमी बच जाता है।

इसके बारे में दो कथाएँ कही जाती हैं। पहली कथा यह है कि किसी ब्राह्मण के सात बहुएँ थीं। छुः के तो नैहर था, किन्तु जो सबसे छोटी थी उसके नैहर में कोई नहीं था। जब सावन का महीना श्राया, तो सब बहुओं को तो उनके नैहर वाले श्राकर ले गए, किन्तु सातवीं के कोई था ही नहीं। उसने कहा कि शेषनाग के श्रलावा हमारा श्रीर कौन

है। शेवनाग को इस स्त्री की इस करुणापूर्ण दशा पर बहुत द्या त्राई, इसलिए उन्होंने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया त्रौर उक्त ब्राह्मण के यहाँ जाकर कहा कि तुम्हारी किनष्ठ बहू मेरी भतीजी है, उसे तुम मुक्ते विदा कर दो। व्राह्मण ने इन्हें कभी देखा तक नहीं था, इसलिए बड़ा श्राश्चर्य हुआ। ब्राह्मण ने अपनी बहू से इसके बारे में पूछा। यह बेचारी ससुराल में रहते-रहते इतनी दुखी हो गई थी कि इसने कहा—हाँ, मैं जानती हूँ। शेषनाग इस तरह से ब्राह्मण का रूप धारण करके इस बधू को विदा करा लाए। थोड़ी दूर चल कर जब यह किसी विल के पास पहुँचे, तो ऋपना श्रसत्ती नाग-रूप घारण कर लिया । लड़की को परेशानी तो हुई; किन्तु समकाने पर शेषनाग के फण पर सवार होकर नागजोक को चल दी। नागलोक में जाकर यह लड़की रहने लगी। शेषनाग ने श्रौर नागों से यह कह दिया था कि कोई इसे न काटे, इसलिए यह मज़े में शेषनाग के यहाँ रहा करती थी। एक दफ़ा ऐसा हुम्रा कि शेवनाग के यहाँ वच्चे पैदा हुए। छोटे-छोटे बच्चे ज़मीन पर रेंगने लगे। उन्हें देख कर यह घबड़ाई। इसलिए शेषनाग की स्त्री ने इस लड़की से कहा कि तुम श्रपने हाथ में पीतल का चिराग लटकाए रहो, इससे तुम्हें भय न होगा । इसके हाथ से चिरागृ गिर गया जिससे कई साँपों की पूँछें कट गईं। मामला उस समय रफा़-दफा़ कर

दिया गया। थोड़े दिन रह कर यह फिर सुसरात चली त्राई। श्रावण की पञ्चमी को इसेअपने नाग भाई याद श्राए। इसने एक पाटी पर नाग की तसवीर बना कर उनकी पूजा की श्रौर परमात्मा से प्रार्थना करने लगी कि वह नाग भाइयों को प्रसन्न श्रौर जीवित रक्खे। उधर श्रावण-पञ्चमी को शेषनाग के पुँछकटे लड़कों ने ऋपनी माता से **त्रपनी पूँछ के नाश होने का कारण पूछा । माता ने पूरा** किस्सा बता दिया। नागों को बड़ा क्रोध श्राया श्रीर वे इससे बदला छेने के लिए इसके घर पर त्राए । सौभाग्य-वश जिस समय यह नाग लोग इसके घर पर पहुँचे, उसी समय यह लड़की नाग भाइयों के कुराल-त्रेम की प्रार्थना कर रही थी। इस बात को देख कर कुद्ध नागों का दिल पसीज गया और वे बहुत प्रसन्न हुए। इसने अपने नाग भाइयों को दूध-चावल खाने को दिया। चलते समय वे लोग इसके लिए एक मणिमाला छोड़ गए, जिसके प्रभाव से यह त्रानन्दपूर्वक रहने लगी।

दूसरी कथा इसके विषय में यह कही जाती है कि

एक किसान खेत जोत रहा था। श्रकस्मात् उसके हर का

फार किसी साँप के बिल में धँस गया, जिससे उस बिल

में जितने साँप थे, मर गए। थोड़ी देर में जब उन साँपों

की माँ वापस आई, तो श्रपने बच्चा की कितान के सारे कुटुम्ब को काट बि ; किन्तु उसका

क्रोध शान्त नहीं हुन्ना। उसे यह मालूम हुन्ना कि इस किसान के एक कन्या है; स्रतः उसे मारने के लिए यह उसके घर को चली। जब नागिन उसके घर पहुँची, तो वह शेषनाग की पूजा कर रही थी। थोड़ी दूर पर चन्दन, श्रतत श्रीर दूध रक्ला हुत्रा था। नागिन ने चन्दन श्रपने शरीर में लगाया श्रौर दूध-चावल पान किया। तबीयत ठएढी हुई स्त्रीर ऋपनी इस प्रकार पूजा-सत्कार देख कर नागिन लड़की से विशेष रूप से ख़ुश हो गई। जब लड़की ने भ्यान के पश्चात् श्रपनी श्राँखें खोलीं, तो उसे श्रपने कुटुम्ब के नाश का समाचार मिला। लड़की को वड़ा दुख हुत्रा । उसने नागिन से प्रार्थना की कि उसके कुटुम्ब को जिला दे। नागिन प्रसन्न थी ही, उसने श्रमृत दिया, जिसको पिला कर इस लड़की ने ऋपने सारे कुटुम्ब को फिर से जिला दिया। कहते हैं कि उस समय से श्रावण-पञ्चमी को इल चलाना मना कर दिया गया है श्रौर किसी को शाक-पात तक काटने की इजाज़त नहीं है, उसी समय से नागों की पूजा भी ग्रुक हुई है।

## कपिला षष्ठी

य ह त्योहार साठ वर्ष में एक दफा पड़ता है। कहते हैं, इस दिन नारदी को नारद का रूप मिला था। नारद मुनि बाल-ब्रह्मचारी थे। एक दिन ये गङ्गा में स्नान कर रहे थे, वहाँ पर इन्होंने दो मछुत्तियों को स्नापस में क्रीड़ा करते देखा। यह देख कर इन्हें गृहस्थ-जीवन में रहने की इच्छा पैदा हुई। इन्होंने चाहा कि कहीं विवाह हो जाय तो श्रच्छा हो ; किन्तु इनके पास रुपया-पैसा तो था नहीं, कन्या का मिलना इन्हें असम्भव सा ही मालुम होने लगा। इन्होंने अपने दिल में सोचा कि चलो कृष्ण के पास चर्ले । उनके सोलह हज़ार एक सौ श्राठ रानियाँ हैं, श्रगर वह उनमें से एक रानी भी दे डालेंगे, तो उन्हें दिकत भी न होगी और मेरा काम चल जायगा। यह विचार कर नारद् द्वारकापुरी चले। वहाँ पहुँच कर उन्होंने कृष्ण से कहा कि ऋापके पास ज़रूरत से ज़्यादा रानियाँ हैं, ब्राप इतनी रानियों के पास जा भी न सकते होंगे; इसलिए हमें कम से कम एक रानी दे दीजिए। कृष्ण जी ने कहा कि जास्रो स्रौर जहाँ तुम देखो कि मैं न होऊँ, उस घर की स्त्री ले जाश्रो। नारद ने सारा रनवास छान डाला, उन्हें एक भी ऐसा स्थान न मिला, जहाँ कृष्ण

जी न हों। निराश होकर वे वापत आ रहे थे कि सन्ध्या का समय आ गया, जप-वन्द्ना आदि करने के लिए यह गङ्गा के किनारे चले; किन्तु मन में विवाह करने का ही विचार मौज मार रहा था। जैसे-तैसे गङ्गा के किनारे पहुँचे। स्नान करने के लिए नदी में उतरे; लेकिन मन में यही सोच रहे थे कि कृष्ण के पास जाकर एक स्त्री माँगनी है। नारद इन विचारों में डूबे हुए थे और स्नान कर रहे थे, किन्तु इन्होंने ज्योंही दूसरा ग़ोता लगाया और उठे तो स्वयं ही पुरुष से स्त्री हो गए—नारद से नारदी वन गए। आश्चर्य और विस्मय से परेशान ज्योंही यह बाहर निकले, इन्हें एक संन्यासी मिल गया। वह इन्हें पकड़ ले गया और इनके साथ उसने ज़बरदस्ती विवाह कर लिया। साठ वर्ष तक यह संन्यासी नारदी के साथ रहा। साठ वर्ष में नारदी के साठ लड़के # पैदा हुए। लड़कों

<sup>\*</sup> नारदी के साठ पुत्र ये हैं—प्रभव; विभव; शुक्क; प्रमोद; प्रजापति; श्राङ्कीरा; श्रीमुख; मव; युव; घत; ईश्वर; बहुधान्य; प्रमाथी; विक्रम; वृष; चित्रभानु; सुभानु; तारण; प्रार्तिव; व्याय; सर्वजित; सर्वधारी; विरुधि; विकृति; खर; नन्दन; विजय; जय; मनमथ; दुर्मुख; हेमखम्बी; विलम्बी; विकारी; शरवरी; प्रव; श्रुमकुत; श्रुभान; कृषि; विश्ववासु; विरुधिकत; परिधावी; प्रमादी; श्रनन्द; राजस; नल; पिगल; कलयुक्क; सिद्धार्थी; रौद्द; दुरमित; दुन्दुिम; रुधिरोदगामी; रक्तिख; कुधन; जय श्रादि।

#### विन्यू सोहारों का इतिहास

की सेवां-शुश्रूषा से दुखित नारदी को गृहस्थ-जीवन से बड़ा दुख हुआ और यह भगवान से प्रार्थना करने लगीं कि इस महा दुख से निवारण करो। विष्णु भगवान ने दर्शन दिया और नारद-हृद्य में गृहस्थ बनने की जो अभिलाषा पैदा हुई थी, उसकी असत्यता का उपदेश दिया। इतने में उनके साठों लड़के इकट्ठे हो गए और चिल्लाने लगे। कोई खाना माँगने लगा, कोई पानी। नारदी ने विष्णु भगवान से प्रार्थना की कि इन बच्चों को चुप कीजिए। विष्णु ने इन बच्चों को कमानुसार एक-एक वर्ष का राज्य दिया और नारदी को फिर नारद बना दिया। हर एक साल पर इन ६० बच्चों में से एक न एक का अधिकार होता है और किपला षष्टी के बाद फिर नए सिरे से कम प्रारम्भ होता है।

M

#### शीतला षष्ठी

माघ शुक्क छठी को यह त्योहार मनाया जाता है। इसके सम्बन्ध में यह कथा कही जाती है कि एक ब्राह्मण था, जिसके एक स्त्री, एक पुत्र श्रीर एक पुत्रवधू थी। ब्राह्मण के कोई पौत्र नहीं था; इसलिए ब्राह्मण श्रीर उसके सारे कुटुम्ब ने साल भर तक बराबर छठी की स्तुति की, जिसके प्रभाव से उसकी पुत्रवधू गर्भवती हुई; किन्तु साल भर से ज्यादा गर्भवती हुए हो गया स्त्रीर कोई बच्चा ।

पैदा हुआ। एक दिन उसकी वधूनदी पर स्नान करने श्राई श्रौर वहाँ श्रकस्मात् फ़िसल कर गिर गई, जिससे उसके पेट से कुम्हड़े के बराबर एक थैला निकल पड़ा। बहू ने घर श्राकर श्रपनी सास सेपूरा हात कह सुनाया । ब्राह्मण उस थैले को घर ले गया श्रीर वहाँ खोल कर देखा, तो मालम हुआ कि उसके अन्दर साठ बच्चे थे। ब्राह्मण ने इन्हें पालना श्रारम्भ किया। जब यह विवाह करने योग्य हुए, तो इनकी माता ने यह प्रण कर लिया कि इनका विवाह उसी के यहाँ होगा जिसके साठ कन्याएँ होंगी। बुडढा ब्राह्मण इस प्रण को सुन कर ऐसे ब्राइमी की तलाश में निकला। भाग्यवश इसे थोड़ी दूर चल कर एक ऐसा कुटुम्ब मिल गया जिसके यहाँ साठ कन्याएँ थीं; किन्तु वह दायज के कारण इनका विवाह करने में असमर्थ था। श्रन्त में विवाह हो गया। जब कन्याएँ बहु होकर श्रपने ससुराज श्राईं, तो एक दुफ़ा शीतला षष्टी पड़ी। इस रोज विशेष रूप से ठएड पड़ रही थी। ब्राह्मणी ठएडे पानी से जाड़े के मारे नहाना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने श्रपनी पौत्रवधुत्रों से कहा कि पानी गरम कर दो। यह बात शोतला पछी के दिन वर्जित है। फिर उसने कहा कि हमारे लिए चावल बना दो। यह भी निषद्ध है, इसलिए पौत्रब्रधुत्रों ने कुछ इनकार किया, तब बुड्ढी ब्राह्मणी बहुत नाराज़ हुई। क्रोध के डर से पौत्रवधुर्क्रों ने उसकी स्नाज्ञा

का पालन किया। परिगाम यह हुन्ना कि दूसरे दिन उसका सारा कुटुम्ब, उसकी गाएँ इत्यादि मरी हुई मिलीं। बाह्मणी ने विलाप करना त्रारम्भ किया। थोड़ी देर पश्चात् षष्ठी देवी ब्राह्मणी का रूप धर कर ब्राई ब्रीर कहने लगीं कि अपने कुटुम्ब के हर एक व्यक्ति पर भात लगा कर उसे गरम पानी से नहला दो, जैसा तुमने स्वयं कल किया था। ऐसा करने से सब फिर जी वेत हो जायँगे। इस बात को सुन कर ब्राह्मणी को बड़ा पश्चात्ताप हुन्ना। फिर पष्टी देवी ने कहा कि शीतला षष्टी को दही श्रीर इमली मिला कर कुत्ते को टीका देना श्रीर यही अपने कुटुम्ब के हर एक व्यक्ति के साथ करना। बच्चों के हाथ में इमली वाँधना। यह कह कर ब्राह्मणी अन्तर्थान हो गई। बुढ़िया ने वैसा ही किया और सब लोग फिर ज़िन्दा हो गए। उसी समय से यह पूजा प्रारम्भ हुई। बङ्गाल श्रीर पूर्वीय भारत में इसका प्रचार है।

# गङ्गा सप्तमी

शाख गुक्क सप्तमी को गङ्गा जी की पैदाइश का दिन माना गया है। इसके विषय में ब्रह्मपुराण में कथा है कि इस दिन राजा जन्हु ने क्रोध से गङ्गा जी को पान कर लिया था, किर दाहिने कान के रन्ध्र से इन्हें निकाल दिया था।

#### 31

## शीतला सप्तमी

श्रावण शुक्क पत्त में सप्तमी के दिन शीतला देवी के पूजन का दिन है। शीतला देवी के व्रत का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि इनकी सवारी गधे की है, इनके एक हाथ में भाड़ू है श्रीर दूसरे हाथ में कलश; सर इनका सूप से श्रलंकृत है। इनकी पूजा सीभाग्यवती स्त्रियों के लिए बताई गई है। इसका फल यह बताया गया है कि इससे वैधव्य श्रीर दरिद्रता नहीं श्राती। स्त्री पुत्र-पौत्रादि से परिपूर्ण होती है। इसके सम्बन्ध में भविष्योत्तरपुराण में यह कथा ख्यान की गई है कि एक राजा की कन्या श्रपने पित के साथ श्रपनी ससुराल जा रही थी। रास्ते में उसके पित को सर्प ने इस लिया। कन्या उसी वन में विलाप करने

#### रिंट्सू सोहारों का इतिहास

लगी। इस पर पक बृद्धा स्त्री ने उसके पास आकर उसको शीतला की पूजा करने की सलाह दी और उसने यह भी बताया कि पक मरतवा उसका भी पित साँप के काटने से मर गया था; किन्तु शीतला के व्रत से उसका वैधव्य जाता रहा। राजकन्या ने उसकी सलाह मान ली और उसका पित जीवित हो गया।

## कृष्ण-जनमाष्ट्रमी

🎞 द्रपद् कृष्णाष्टमी को होती है। श्रीकृष्ण जी का जन्म इसी दिन का माना जाता है। कंस को श्राकाशवाणी द्वारा यह मालूम हुन्रा था कि उसका भानजा उसकी मृत्यु का कारण होगा। इसलिए जब वसु-देव के साथ उसने अपनी बहिन देवकी की शादी की, उसी समय उसने यह विचार किया था कि देवकी को ही मार डालूँ, किन्तु वसुदेव के समकाने पर वह इस बात पर राज़ी हो गया कि उनके बच्चों को मार डाला करें श्रौर देवकी को छोड़ दें। इसी शर्त पर कंस ने देवकी श्रीर वसुदेव दोनों को क़ैद कर लिया। उसे जब यह भी मालूम हो गया कि देवकी का त्राठवाँ वच्चा उसका प्राण-नाशक होगा, तो उसे सन्देह हुआ कि आठवें से न जाने कौन सा मतलब हो, ज्येष्ठ से त्राठवाँ गिना जायगा या कनिष्ठ से, इसलिए उसने सब बच्चों को मारना शुरू किया। जब कृष्ण का जन्म हुआ्रातब कैद्ख़ाने के सब दरवाज़े खुल गए, सिपाही लोग सो गए श्रौर वसुदेव कृष्ण जी को लेकर नन्द जी के यहाँ पहुँचा आए। क्रन्ण ब्रज में कैसे रहे, कंस को उन्होंने कैसे मारा, महा-

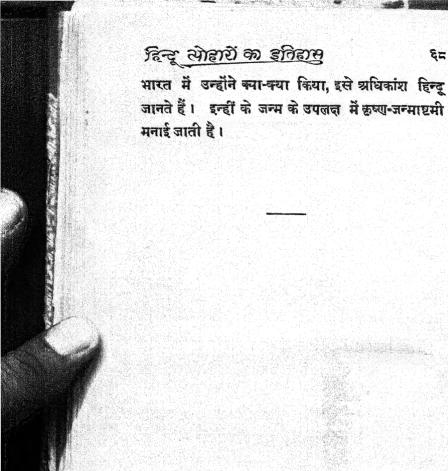

६=

### सत्यविनायक

हो शाख-पूर्णिमा को गणेश जी की पूजा सत्यविनायक के नाम से की जाती है। सत्यविनायक का दूसरा नाम "ब्रो३म्" है। इनसे ही सारे संसार की उत्पत्ति मालूम होती है। ब्रह्मा ने नारद से इस व्रत के बहुत ज़्यादा माहात्म्य बताप हैं। ब्रह्माग्डपुराण में लिखा है कि दरिद्र सुदामा जब श्रपनी दरिद्रता से बहुत दुखी हो गए तो उनकी स्त्री ने कहा कि जाकर श्रपने मित्र कृप्णचन्द्र से कुछ माँग लास्रो। नियम के स्रजुसार मेहमान को स्रपने साथ कुछ ले जाना चाहिए। सुदामा के घर में तो कुछ था नहीं, उनकी स्त्री पड़ोस से दो-तीन मुट्ठी भुने चावल माँग लाई श्रौर उसे लेकर सुदामा द्वारकापुरी को सिधारे । कृष्णचन्द्र ने इनका बहुत त्र्रादर-सत्कार के साथ स्वागत किया और इनसे पूछा कि तुम हमारे लिप कुछ लाप भी हो। सुदामा कुछ हिचकिचा ही रहे थे कि कृष्ण जी ने उनके बग़ल से चावल की पोटली छीन ली श्रौर भुने चावल खाना शुरू कर दिया। फिर कृष्ण जी ने सुदामा से पूछा कि तुम कैसे रहते हो, बाल-बच्चों का पालन-पोषण कैसे करते हो ? सुदामा ने लज्जा के कारण कुछ विशेष उत्तर न दिया। केवल इतना कहा कि बिना भिन्ना माँगे ही गुज़र होती जाती है। छुण्ण को खुदामा की द्रिद्रता तो मालूम ही थी, इसलिए उन्होंने इन्हें सत्यविनायक-अत करने को कहा और इसी अत के प्रभाव से खुदामा का घर धन-धान्य से परिपूर्ण हो गया। इसी प्रकार की ब्राह्मण-पुराण में मिस्म वैश्य और चित्रभानु मन्त्री की भी कथा बयान की गई है, जो इस अत के प्रताप से द्रिद्र से धनी हो गए हैं, और जिन्होंने इसका अपमान किया है, वह निर्धन और कुष्ठी हो गए हैं।

## शिवरात्रि

क्यान कृष्ण-पद्म की त्रयोदशी को यह व्रत किया जाता है। इस व्रत में उपवास, जागरण और शिवलिङ्ग-पूजन होता है।

इसके माहात्म्य के सम्बन्ध में लिङ्गपुराण में यह कथा कही जाती है कि म्लेच्छ्रदेश में पक मांसाहारी निषाद रहता था। गोह के चमड़े का दस्ताना पहन कर वाणों से वह जानवरों को मारा करता था श्रौर यही उसकी जीविका थी।फाल्गुन क्रुष्ण की चतुर्दशी के दिन वह शिकार खेलने के लिए अपने घर से निकला। दैववशात् वह एक जगह दिन में क़ैद कर लिया गया, किन्तु सायङ्काल को छोड़ दिया गया। दिन भर विना खाए रहा था, इसलिए साय-ङ्काल को चुधा से पोड़ित था। वह ऋपने घर भी न जा सका, क्योंकि घर पर भी ङुछु खाने की सामग्री नहीं थी। इसलिए वह शिकार की तलाश में वन की श्रोर चला। वहाँ पर उसने एक स्थान देखा, जहाँ एक सुन्दर-सा तालाव था ग्रौर जहाँ रात्रि के समय मृग पानी पीने के लिप श्राया करते थे। उसी तालाब के किनारे एक शिव का मन्दिर भी था, जिसके ऊपर बेल का बृद्ध लगा था। इसी

मन्दिर में बेल के पेड़ की आड़ में यह निषाद बैठ गया श्रौर मृगों की बाट देखने लगा।

उसे बैठे-बैठे एक पहर रात बीत गई, किन्तु कोई सृग न श्राया। वह निराश मन सोच ही रहा था कि जवान. सुरूपा, मोटे स्तनों से युक्त, चञ्चल नेत्रों से चारों दिशास्रों को देखती, एक मृगी त्राती हुई दिखाई दी। तब उस व्याध ने उसके मारने की तैयारी की । बेल-पत्र तोड़ कर शिव पर चढ़ाया और उनका ध्यान करके मृगी को मारने के लिए वाण खींचा। मृगी व्याध को यम के समान समभ कर बोली—'हे व्याध ! तुम मुक्ते क्यों मारते हो ?' व्याध ने कहा कि मैं श्रीर मेरे कुटुम्बी प्रातःकाल से भूखे हैं। भूख से उनकी बुरी हालत है, इसलिए मैं तुम्हें मार कर खाना चाहता हूँ। किन्तु मृगी को मनुष्य की बोली बोलते देख कर उसे ब्राश्चर्य हुक्रा ब्रौर उसने पूझा—हे मृगी ! तुम कौन हो श्रौर मनुष्यों की भाषा कैसे बोल लेती हो ? मृगी ने उत्तर दिया कि पूर्व-जन्म में मैं स्वर्ग में इन्द्र की पक सुन्दरी श्रप्सरा थी, यौवनावस्था में मैंने हिरएयान महासुर से श्रपना विवाह कर लिया था । महादेव जी मेरा नाच रोजा़ना देखा करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि हिरएयाच से बातें करते-करते मुक्ते देर हो गई श्रीर मैं समय पर शिव जी के यहाँ नाचने को न पहुँच सकी । इस पर शिव जी ने क्रोधित होकर मुक्ते शाप दे दिया कि तू

मृगी और हिरएयाच मृग हो। फिर कुछ दयालु होकर शिव जी ने शाप की अवधि बारह वर्ष की कर दी और कहा कि जब तुम दोनों को परस्पर शोक होगा तो तुम्हारे शाप का अन्त होगा। उसी समय से मैं इस वन में धूम रही हूँ। तुम मुभे न मारो, क्योंकि एक तो मेरे पेट में बचा है, दूसरे दुख से मांस और चरबी सुख गई है। मैं तुम्हारे खाने के योग्य न हूँगी। हाँ, अभी थोड़ी देर में यहाँ दूसरी मृगी आपगी, उसे तुम मार सकते हो। तुम मुभे जाने दो।

इस पर व्याध ने कहा कि अगर तुम भी चली गई
और दूसरी मृगी भी न आई तो क्या होगा? इस पर
उसने कहा कि अगर तुम्हें इसका विश्वास नहीं है तो में
तुमसे प्रतिज्ञा करती हूँ कि में तुम्हारे घर पर स्वयं कल
प्रातःकाल चली आऊँगी और अगर वह मृगी न आवे तो
तुम उस समय मुक्ते मार सकते हो। मृगी ने क़सम खाई
और कहा कि जो पाप ब्राह्मण होकर वेद से अष्ट, सन्ध्या,
स्वाध्याय से रहित, सत्य और शौच से विवर्जित, दुष्टबुद्धि, धूर्त्त, ग्राम-क्एटक, निःशील आदि पापियों के होते
हैं, वह मुक्ते हों, यदि में कल प्रातःकाल तुम्हारे पास न
आ जाऊँ। व्याध ने मृगी को जाने दिया और चुपचाप
वैठ रहा। जब एक पहर रात और बीत गई तो उसे
सन्नास; भय से परेशान, वार-बार पति को ढूँढ़ती हुई एक

डुबंल मृगी दिखाई दी। तब व्याध ने फिर महादेव पर बेल-पत्र चढ़ा श्रीर मन में डनका ध्यान कर, मृगी को मारने के लिए वाण खींचा।

जब मृगी ने व्याध को देखा तो बोली—हे व्याध !
तुम मुक्ते न मारो, मेरा तेज श्रीर बल तो विरह की श्रिप्त
में जल जुका है, मुक्तमें मांल ज़रा भी नहीं रहा है; मुक्तको
मारने से तुम्हारा भोजन नहीं होगा। तुम मुक्ते छोड़ दो,
मेरे जाने के बाद यहाँ एक हष्ट-पुष्ट मृग श्राएगा, उसे
मारना। उसके मारने से तुम्हारा श्रीर तुम्हारे छुटुम्ब का
छुछ सन्तोष भी हो सकता है। व्याध ने इस मृगी से भी
कहा कि श्रगर तुम चली गई श्रीर मृग न श्राया तो में कहीं
का भी न रहूँगा। इस पर मृगी ने क़सम खाई श्रीर प्रतिज्ञा
की कि मैं सुबह को श्रवश्यमेव तुम्हारे घर पहुँच जाऊँगी।
व्याध ने दूसरी मृगी को भी जाने दिया।

जब स्योंदय को केवल एक पहर रह गया तो उस समय व्याघ ने सम्पूर्ण दिशा श्रीर मृगियों के चरण-चिन्ह को हुँढ़ता हुश्रा सौभाग्य, बल श्रीर दर्प से युक एक मदान्ध श्रीर मोटा मृग श्राता हुश्रा देखा । उसे भी वाण चढ़ाकर मारने को उद्यत हो गया। मृग ने जब निषाद को देखा तो मृत्यु को निश्चित रूप से श्राई हुई समभ कर कहा कि हे व्याध ! तुम्हें श्रगर मुभे मारना हो तो तुम पहले मेरी बात सुन लो, फिर मारना । व्याध ने पृक्षा, क्या कहना चाहते हो ? मृग ने कहा कि हमारे आने के पहले यहाँ दो मृगियाँ आई थीं, वह किथर गईं ? व्याध ने वता दिया कि दो मृगियाँ यहाँ पानी पीने को आई थीं, मैंने उन्हें मारा नहीं, छोड़ दिया। इस पर मृग ने कहा कि यदि उन्हें छोड़ दिया तो तुम मुक्ते भी छोड़ दो, क्योंकि येरी छी प्रस्ता है और मुक्ते वहाँ जाना परमावश्यक है। व्याध ने कहा कि तुम भी यदि प्रातःकाल आने की प्रतिश्चा करो तो मैं तुम्हें भी छोड़ सकता हूँ। मृग ने कसम खाई और पानी पीकर उसी रास्ते से, जिस रास्ते से मृगियाँ गई थीं, चला गया। व्याध भी अपने घर गया।

जब प्रातःकाल हो गया और भूख ने उस निषाद को बहुत सताया तो वह इधर-उधर देखने लगा। इतने में उसे मृगी आती हुई दिखाई दी। इस मृगी के चारों और बच्चे थे। व्याध ने जब इसे मारना चाहा तो मृगी ने रोक दिया और कहा कि बच्चे वाली मृगा को मारना पाप है। अगर तुम्हें मुक्ते मारना ही है तो मुक्ते इजाज़त दो, मैं अपने बच्चे घर पर छोड़ आऊँ और फिर तुम मुक्ते मार डालना। इतने में दूसरी मृगी और मृग भी आ पहुँचे और मृग और मृगियों ने एक दूसरे से अन्तिम भेंट की और मरने को तैयार हो गए। अब प्रश्न यह था कि पहले कौन मरें, मृग या मृगियाँ।

व्याध से यह करुण दृश्य न देखा गया। उनसे उसने

कह दिया कि मैं तुम्हें कदापि न माहँगा, तुम अपने-अपने खान पर जाओ। मैं आज से किसी भी जीव को कष्ट न हूँगा। सत्यधर्म में स्थित हो, मैं आज से शस्त्रों का त्याग करता हूँ। मृग ने कहा कि हम भी अपने वचन से बद्ध हैं और तुम्हारे सामने मरने को आप हैं। जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। उसी समय स्वर्ग से पुष्प-वर्ष हुई और व्याध और मृगियों को स्वर्ग में ले जाने के लिए विमान आया। मृगराज अपनी तीन स्त्रियों के सहित स्वर्ग को प्राप्त हुआ। दो हिरणी और उसके पीछे मृग, इन तीन ताराओं से युक्त मृगराशि नच्चत्र आज तक पाया जाता है। दो बालक आगे और पीछे और उसके पीछे तीसरी मृगी निकट वर्तमान है। यह नच्चों का राजा अब भी आकाश में पाया जाता है।

### रत्ता-बन्धन

वण की पूर्णमासी को यह त्योहार मनाया जाता है। "येन बद्धो बलीराजा दानवेन्द्र महाबलः। तेन त्वामापि बन्धनामि रच्छेमाचलमाचल"—इस मन्त्र को यह कर रच्छा बाँधी जाती है। इसके सम्बन्ध में भविष्यपुराण में यह कथा कही जाती है कि एक बार देव और असुरों में १२ वर्ष तक बराबर युद्ध होता रहा और जब उसके समाप्त होने की कुछ आशा न हुई तो इन्द्राणी ने इस झत को विधिवत् समाप्त करके इन्द्र के हाथ में रच्छा बाँधी, जिसके। प्रभाव से इन्द्र ने असुरों पर विजय प्राप्त की थी।

# उमा-महेश्वर व्रत

य ह वत भादों की पूर्णिमा को होता है। इसमें महा-देव जी की पूजा की जाती है। इसके सम्बन्ध में मत्स्यपुराण में यह कथा कही जाती है कि किसी समय शिव जी के सर्व-श्रेष्ठ भक्त दुर्वासा ऋषि घूम रहे थे। वहाँ उन्होंने विष्णु को भी घूमते हुएं देखा। शङ्कर जी की दी हुई बेल-पत्र की माला इन्होंने विष्णु जी को दिया। विष जी ने इस माला को लेकर गरुड़ के कन्धे पर रख दिश इस पर दुर्वासा ऋषि को क्रोध स्राया, उन्होंने विष्णु को शाप दिया कि तुमने शिव जी का अपमान किया। जात्रो तुम्हारी लद्मी नाश हो जायगी, त्तीर समुद्र में गि पड़ेगी श्रौर गरुड़ नष्ट हो जायगा। वैकुएठ से तुम्हार त्रिधिकार जाता रहेगा **त्रौर श्राज से निस्तेज होकर बन**-वन में फिरने लगोगे। इस शाप के सुनते ही विष्णु जी श्रपने पद से भ्रष्ट हो गए। उनकी लदमी चीर समुद्र में गिर पड़ीं, गरुड़ नष्ट हो गया श्रीर वे स्वयं निस्तेज होकर बन में इधर-उधर विचरने लगे। इसी तरह शाप-वश

विचरते-विचरते जब विष्णु को बहुत दिन बीत गए तो भाग्यवश एक दिन उन्हें गौतम मुनि मिल गए। विष्णु ने गौतम मुनि से आँखों में आँसू भर कर अपनी सारी दुर्दशा और उसका कारण कह सुनाया। गौतम मुनि ने उन्हें उमा-महेश्वर वत करने की सलाह दी, जिसके करने पर उनका शाप जाता रहा। वह फिर पूर्ववत् लक्ष्मी-सम्पन्न हुए और वैकुएठ का उन्हें अधिकार मिल गया।

### कालाष्ट्रमी

पव या कालभैरव की उत्पत्ति महादेव जी से मानी जाती है। यह बड़े भयद्भर देवता हैं और रक्त से ही सन्तुष्ट होते हैं। लड़ाई के मैदान में यह बराबर मौजूद रहते हैं। इतने कोधी हैं कि इन्होंने कोध में आकर ब्रह्मा का पाँचवाँ मुँह अपने अँगुठे के नाख़ून से काट डाला था। पहले ब्रह्मा पञ्चानन थे, अब चतुरानन ही रह गए हैं। कुत्ता भैरव का वाहन है, इनके एक हाथ में बिश्रूज, एक हाथ में रक्त पीने का प्याला, एक में तलवार और एक हाथ में मुरदे का सिर है। बनारस इनका ख़ास निवास-स्थान माना जाता है।

इनकी उत्पत्ति की कथा इस प्रकार कही जाती है कि एक समय देवताओं में इस बात की कथा चली कि कौन देवता सर्वश्रेष्ठ है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव और इन्द्र हरेक अपने को सर्वश्रेष्ठ बताते थे। आपस में इस प्रकार बातचीत हो रही थी। ब्रह्मा अपनी श्रेष्ठता पर बहुत ज़ोर दे रहे थे। महादेव जी इसे मानते नहीं थे; बल्कि अपने को सर्वश्रेष्ठ बताते थे। इस पर ब्रह्मा जी को कोध आ गया, इन्होंने शिव जी की निन्दा करनी शुरू की। वे कहने लगे—शिव को तो मैंने बनाया है श्रीर जब बना कर तैयार किया तो यह रोने लगा, इसलिए मैंने इसका नाम खुद रख दिया; श्राज यह मेरी बराबरी कर रहा है। इस पर शिव जी को भी गुस्सा श्रा गया, उन्होंने तुरन्त कालभैरव को पैदा कर दिया। शिव जी की श्राज्ञा पाकर भैरव ने ब्रह्मा का एक सिर तुरन्त ही काट डाला। फिर शिव जी ने भैरव को बनारस में जाकर रहने की श्राज्ञा दी। कार्त्तिक शुक्का-ध्रमी को कालाष्ट्रमी इन्हीं के नाम पर मनाई जाती है।

## हनुमान-जयन्ति

त्र की पूर्णिमा को हनुमान जी का जन्म माना जाता है।इनकी माता का नाम अञ्जना श्रौर पिता का नाम केशरी था। कुछ लोग इन्हें महादेव जी का अवतार मानते हैं। इनके जन्म के सम्बन्ध में यह कथा प्रचलित है कि राजा दशस्थ ने पुत्रहीन होने के कारण पुत्रोत्पत्ति के लिए पक यज्ञ किया था। यज्ञ से इन्हें तीन पिएड प्राप्त हुए, जिन्हें इन्होंने श्रपनी रानियों को खाने के लिए दे दिया; किन्तु एक रानी ने उसे वेपरवाही से कहीं ऐसा जगह रख दिया कि उसे चील उठा ले गई श्रीर ले जाकर उसे वहाँ गिरा दिया, जहाँ श्रञ्जना बैठी थी । श्रञ्जना ने उसे खा बिया और उसी के प्रभाव से हनुमान जी का जन्म हुआ। इनको कीर्त्ति श्रीर यश रामायण श्रादि यन्थों में कार्फ़ी तौर से वर्णित हैं श्रौर उनका प्रचार भी हिन्दू-समाज में काफ़ी है ; इसिलए उनके बयान करने की कोई त्रावश्यकता नहीं है।

# रामनवमी

मि ह त्योहार बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा कीन भारतवासी होगा, जिसने मर्यादा-पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्र जी का नाम तथा उनकी कथा न सुनी हो। श्रायः सभी हिन्दू-धर्मानुयायी उनको ईश्वरीय अवतार मानते तथा पूजा करते हैं। चैत्र मास के ग्रुक्षपद्म की नवमी को श्रीरामचन्द्र जी का जन्म माना जाता है, इसी से इसका नाम रामनवमी पड़ा। इस दिन सब छोग वत रखते श्रीर श्रीरामचन्द्र जी का गुण गाते हैं। मन्दिरों में चैत्र की प्रतिपदा से ही राम-कथा प्रारम्भ हो जाती है, श्रीर बरा-बर रामनवमी तक होती रहती है। प्रत्येक जगह राम-जन्मोत्सव बड़ी धूम-धाम से मनाया जाता है।

# नवरात्र या दुर्गापूजा

शिवन शुक्क-पत्त की प्रतिपदा से यह त्योहार श्रारम्भ होता है श्रीर नी दिन तक मनाया जाता है। देवी के उपासक इन नी दिनों तक बराबर वत रखते श्रीर देवी-माहात्म्य (दुर्गापाठ) का पाठ तथा हवन करते हैं। नवरात्र समाप्त होने के बाद ही दशहरा होता है। नवरात्र के बारे में मार्कगडेयपुराख में यह कथा लिखी है:—

जब श्रीरामचन्द्र श्रीर रावण में युद्ध हो रहा था, उस समय श्रीराम को मालूम हुआ कि रावण में कुछ ऐसी शक्ति है कि जिससे उसका जैसे ही सिर कटता है वैसे ही फिर जीवित हो जाता है। यह देख कर श्रीराम को भी विस्मय हुआ श्रीर उन्होंने जाकर देवी से प्रार्थना की। देवी श्राश्विन शुक्का प्रतिपदा को श्राधी रात के समय देवता की प्रार्थना से प्रेरित होकर अपनी निद्रा से जागीं श्रीर श्रीराम को रावण के मारने का वर श्रीर शक्ति दी। देवतागण देवी के इस महान् अनुश्रह से बहुत छतछत्य हुए और उन्होंने यह निश्चित किया कि जब तक रावण की पूरी पराजय न हो जायगी, बहु-श्रत श्रीर देवी की पूजा करेंगे। देवताश्रों ने बहुत श्रद्धा श्रीर विधि से देवी की

पूजा की ।जब आठवें रोज़ श्रीराम ने रावण को मार लिया, तब देवी ने देवताश्रों को दर्शन दिया । देवता लोग बहुत प्रसन्न हुए, उनका बहुत आदर-सत्कार किया और नवें दिन बड़ा भारी यब रचा । इस यब में देवी के नाम पर उन्होंने अनेक पशुश्रों का बलिदान और अन्य रीतियों से देवी का सत्कार किया । दसकें दिन श्रीरामचन्द्र रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या की ओर चले, अतएव दशवाँ दिन विजय-यात्रा के उपलच्च में दशहरा के नाम से मनाया जाता है। राजे-महाराजे इस दिन अस्त्र-शस्त्रों की पूजा करते हैं और उत्तमोत्तम आभूषणों से अलंकत होकर निकलते हैं।

देवी की शक्ति की कीर्त्ति श्रीर उनके कार्य मार्कएडेय-पुराण सप्तशती में विस्तृत रूप से वर्णित हैं। संत्तेप में हम उन्हें यहाँ पाठकों के सूचनार्थ लिखे देते हैं:—

सुरथ नाम के एक राजा थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी; किन्तु उनका मन्त्री दुष्ट था। वह उनके दुश्मनों से मिल गया। सुरथ के शत्रुत्रों ने राजा पर श्राक्रमण कर दिया, राजा की पराजय हुई। सुरथ शिकार खेलने का बहाना करके जङ्गल में चले गए। उस जङ्गल में इन्होंने एक रम्य स्थान पर एक महात्मा की कुटी देखी। महात्मा ने राजा को श्राते हुए देख कर उनका यथायोग्य सत्कार किया; किन्तु राजा का चित्त सिंहासन से भ्रष्ट हो जाने के कारण विकित हो रहा था, यह वहाँ से उठे श्रौर जङ्गल के एक कोने में फिर घूमने लगे।

वहाँ उन्हें समाधि नाम का एक बनिया घूमता हुआ मिला। समाधि भी बड़ी परेशानी की हालत में था। राजा ने उसे श्रपना-सा विचित्र देख कर पूछा—तुम कौन हो ? उसने उत्तर दिया कि मैं समाधि नाम का बनिया हूँ। धनी वंश में पैदा हुआ था ; किन्तु मेरे पुत्रों और सम्बन्धियों ने धन के लालच से मुक्ते अपने घर से निकाल दिया है, इससे मैं त्राज जङ्गल में मारा-मारा फिर रहा हूँ। मुक्ते अपनी स्त्री का हाल नहीं मिलता कि वह कैसी है और न त्रपने पुत्रों का ही कुशल-संवाद मिलता है ; इस कारण में श्रीर भी परेशानी में हूँ। मुक्ते जङ्गल की तकलीफ़ें इतनी श्रसह्य नहीं हो रही हैं, जितना स्त्री-पुत्रों का वियोग । राजा ने कहा कि बड़े आश्चर्य की बात है कि जिन पुत्रों ने श्रीर कुटुम्बियों ने तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके लिए तुम इतना शोक कर रहे हो। वनिए ने जवाव दिया कि मैं क्या करूँ, मेरा मन नहीं मानता श्रीर मैं उनके लिए विह्नल हो रहा हैं।

ऐसी बात करते-करते राजा और बनिया दोनों ऋषि के आश्रम पर आ गए और ऋषि के सामने प्रणाम करके बैठ गए। राजा ने ऋषि से प्रश्न किया कि महाराज क्या कारण है कि यह वैश्य इस बात को जानते हुए भी कि इसके पुत्रों ने इसके साथ श्रन्याय किया है, उनके लिप इस प्रकार विद्वल हो रहा है।

ऋषि ने उत्तर दिया हे राजन्! यह महामाया का प्रभाव है। इस महामाया के प्रभाव से ही यह सारा जगत् चल रहा है। इसी देवी का यह सारा प्रपञ्च रचा हुन्ना है। राजा ने पूछा—यह देवी, जिसको ग्राप महामाया कहते हैं, कौन हैं स्रौर इनका जन्म कैसे हुस्रा ? ऋषि ने कहा कि प्रलय हो जाने के पश्चात् जब सारा संसार जलमय हो गया; किन्तु भगवान् के नाभी से कमल श्रौर कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हो चुकी, उस समय विष्णु भग-वान् शेषनाग की शय्या बिछा कर योग-निदा में सो गए। विष्णु भगवान् को योग-निद्रा में सोते-सोते हज़ारों वर्ष बीत गए कि उनके कान के मल से मधु और कैटभ नाम के दो दैत्य पैदा हुए। मधु श्रीर कैटभ की भयङ्कर सूरत श्रीर उनका उग्र बल देखकर ब्रह्मा जी को बहुत परे-शानी हुई श्रीर उन्होंने विष्णु को जगाने के लिए उनकी माया की प्रार्थना करनी ग्रुक की। विष्णु जाग पड़े श्रौर इन दैत्यों से पाँच हज़ार बरस तक लड़ते रहे; किन्तु इन्हें न मार पाए। तब महामाया ने इन श्रसुरों पर श्रपना मोहन मन्त्र डाल दिया, जिससे प्रेरित होकर इन्होंने श्रभिमान में श्राकर विष्णु से कहा कि तुम हम दोनों से जो वर माँगना हो, माँगो ! विष्णु ने कहा कि मैं यह वर

माँगता हूँ कि तुम्हें मार डालूँ श्रीर तुम दोनों मर जाश्रो। श्रमुरों ने कहा—श्रच्छा, तुम हमें वहाँ मार डालो जहाँ पानी न हो। विष्णु ने इस पर उन्हें जल से उठा लिया श्रीर मार डाला। यह माया का प्रथम श्रवतार था। इसे महाकाली का श्रवतार कहते हैं। महाकाली के दश सिर श्रीर दश पैर बताप जाते हैं। इनका रङ्ग विलक्षल काला बताया जाता है।

दुसरा अवतार महालदमी का माना जाता है। यह श्रवतार महिषासुर के मारने के लिए हुआ था। महिषा-सुर ने अपनी वीरता और पराक्रम से सारा संसार जीत लिया था। देवताओं को स्वर्गलोक से निकाल दिया और वह लोग मृत्युलोक में साधारण त्रादिमयों के समान फिरने लगे थे। तमाम देवतात्रों ने जाकर विष्णु त्रौर महादेव जी से सब स्थिति वर्णन की। देवताओं की दुर्दशा सुन कर विष्णु श्रौर महादेव जी दोनों को ही बड़ा कोध श्राया श्रौर इनके शरीर से तेज निकल पड़ा। जितने देवता थे, उनके शरीर से कुछ न कुछ तेज निकला श्रीर सव इकट्टा होकर एक स्त्री का रूप धारण कर लिया। इस तेज से एक सिंह की भी उत्पत्ति हुई। तेजों से उत्पन्न इस स्त्री को देवतात्रों ने अपने-अपने ग्रमोघ ग्रस्त प्रदान किए। महालक्ष्मी इस प्रकार से श्रस्त्र-शस्त्र से समालंकृत हो, सिंह पर चढ़ कर महिषासुर को मारने के लिए रवाना

हुई' । ख़ूब घमासान युद्ध करके उन्होंने महिषासुर का वध कर दिया ।

तीसरा अवतार महा सरस्वती का है। शम्भु और निशम्भु नाम के दो दैत्यों ने देवताओं को जीत लिया। इन्द्र को स्वर्गलोक से निकाल दिया श्रीर श्रन्य देवताश्रों को भी उनके स्थान से गिरा दिया। देवता लोग इससे दुखी हो, हिमाचल पर्वत पर जाकर देवी की स्तुति करने लगे। पार्वती जी इतने में गङ्गा-स्नान के लिए आई और स्तुति के प्रभाव से उनके शरीर से एक सुन्दर स्त्री पैदा हो गई, यही महा सरस्वती थीं और इन्हीं से इन दैत्यों का वध होना था। जब महा सरस्वती इन दैत्यों के निकट गईं. तो दैत्य लोग इन्हें देख कर बड़े मोहित हो गए। इन्होंने चाहा कि इस स्त्री के साथ विवाह कर लें, इसलिए इन्होंने सुग्रीव नाम के एक दैत्य को इस स्त्री के पास विवाह की बात लेकर भेजा। सुग्रीव श्रसफल वापस गया। इस पर शम्भु ने धूम्रजोचन सेनापति के ऋधिकार में एक प्रवल सेना इस शक्ति को पकड़ने के लिए भेजी। इस देवी ने दैत्यों की सेना का सत्यानाश कर दिया।

इसके बाद चएड-मुएड दो राज्ञस अनन्त सेना लेकर इस देवी को पकड़ने के लिए आए। उन्होंने देवी पर आक्रमण किया। उनके आक्रमण को देख कर यह देवी इतनी कुद्ध हुई कि इनका चेहरा काला हो गया और



इनके शिर से काली का जनम हुआ। काली के गले में
मुगड की माला थी श्रीर शरीर पर सिंह का चर्म था।
इनकी आँखें लाल थीं श्रीर जिह्ना बाहर लपलपा रही
थी। काली ने दैत्यों की सेना को खाना शुक्र कर दिया
और जब हज़ारों का नाश कर चुकीं, तो चगड सामने
श्राया। काली ने चगड और मुगड दोनों को मार डाला
और उनका सिर लेकर महा सरस्वती के पास गई।
महा सरस्वती ने इस कार्य के लिए काली को चमगडु की
उपाधि दी।

चएड श्रौर मुएड के मरने के बाद शम्भु श्रौर निशम्भु ख़ुद लड़ने के लिए श्रागे श्राए। इस समय देवी के शरीर से दूसरी शक्ति पैदा हुई, जिसका नाम चिएडका था। चिएडका ने दैत्यों से कहा—तुम लोग पाताल-लोक में जाकर रहो; किन्तु इन्होंने नहीं माना। लड़ाई हुई श्रौर दैत्य लोग मारे गए। जो कुछ बचे को भाग गए; किन्तु रक्तवीज रह गया। रक्तवीज में यह गुए था कि श्रगर उसका एक बूद भी रक्त ज़मीन पर गिरता था, तो उससे रक्तवाज के समान ही शक्ति वाला दूसरा दैत्य तैयार हो जाता था, इसलिए जब रक्तवीज का सिर काटा गया तो जितने बूँद ख़ून के ज़मीन पर गिरे उतने ही रक्तवीज तैयार हो गए। इसलिए महा सरस्वती ने यह निश्चय किया कि काली रक्तवीज का ख़ून एक बूँद भी ज़मीन पर

### हिन्दू सोहारों का इतिहास

न गिरते दे। ज्योंही उसके शरीर से ख़ून की धारा निकले, त्योंही काली उसे पी जाय। काली देवी इस पर तैयार हो गई श्रौर इस तरह से रक्तवीज मारा गया। शम्भु श्रौर निशम्भु दोनों मार डाले गए। देवी ने तीसरा श्रवतार धारण करके इस प्रकार देवताश्रों को स्वर्ग का राज्य दिलाया।

चौथा अवतार नन्द के गृह में हुआ था। इस कन्या का नाम नन्दा था और इसे कृष्ण के बदले वसुदेव ने कंस को दिया था; किन्तु जब कंस ने इसे पत्थर पर पटक कर मारना चाहा, तो यह उसके हाथ से छूट कर आकाश में चली गई और वहाँ से कहा कि हे कंस, तुम्हारा घातक पैदा हो गया है!

पाँचवाँ अवतार रकदन्ती का है, इसमें देवी ने एक दैत्य को दाँतों से दबोच कर मार डाला है। छठा अवतार शालाम्बरी का है, जिसमें देवी ने सौ वर्ष से अकाल-पीड़ित प्रजा की रक्षा की थी। सातवें अवतार में दुर्गम राक्स को मारा है, जिससे दुर्गा कहलाई। आठवाँ अव-तार मातकी और नवाँ लभराम्बरी का है। इसमें देवी ने अक्षण राक्स को मारा था।

### अनङ्ग

द्वात होते ही इन्हें यह वर मिला था कि तीनों लोक के सुर और असुरों के हृदय पर इनका वश रहेगा। विष्णु और शिव के हृदय भी इनके प्रभाव-स्नेत्र में थे। वरदान पाते ही अनक ने पहले अपने पिता पर ही अपना वाण चला दिया और अपनी सफलता से प्रसन्न होंकर इसने एक बार समाधिस्त शिव पर भी अपना वाण चलाना चाहा; किन्तु महादेव जी को क्रोध आ गया और इन्होंने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर डाला। रित कामदेव की स्त्री थी। महादेव जी के तीसरे नेत्र की ज्वाला से अपने पित के भस्म होंकर अक्कीन हो जाने से रित को बड़ा दुख हुआ और इसने महादेव जी से बहुत प्रार्थना की। तब महादेव जी ने प्रसन्न होंकर उससे कहा कि तुम्हारे पित का फिर जन्म होगा।

दूसरा जन्म कामदेव का रुक्मिणी के गर्भ से हुआ; किन्तु छुठी के दिन शम्बर नाम का दैत्य इसे उठा ले गया। शस्बर ने इस बालक को समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में इसे एक मछुली निगल गई। जब यह मछुली पकड़ी गई; तो शम्बर के यहाँ ही आई। मछलो का पेट चाक करने पर उसके अन्दर से बच्चा निकला। शम्बर ने यह नहीं पहचाना कि यह वही बालक है, जिसे मैं रुकि-मणी के यहाँ से चुरा लाया था, इसलिए उसने अपना कन्या मायावती को दे दिया। मायावती स्वयं रित थी। जब महादेव जी ने इसे प्रसन्न होकर यह बताया था कि तुम्हारा पति तुम्हें फिर मिलेगा ग्रीर वह रूप्ण के घर में जन्म लेगा। उसी की प्रतीचा में रित ने मायावती का रूप धारण कर लिया था। मायावती ने वालक के लक्जां से फ़ौरन पहचान लिया कि यह कामदेव है। इसलिए उसने ब्रच्छी तरह से पालन-पोषण किया श्रीर जब यह बड़ा हुआ, तो मायावती ने इससे इसके जन्म का पूरा हाल बता दिया कि कैसे शम्बर तुम्हें तुम्हारी माता के यहाँ से हर लाया श्रौर कैसे समुद्र में गिरा दिया, इत्यादि । वालक ने, जिसका नाम प्रद्यम्न था, प्राम्बर की इस निर्देयता को सुन कर उसे मार डाला। चूँकि यह मछुली से पैदा हुए थे, इसलिए इनकी भ्वजा में मछुली का निशान है। तोते के ऊपर इनकी सवारी है और हाथ में फूल का धनुष-बाण है।

## कोकिला त्रत

साल मलमास पड़ता है, उस साल शुद्धाषाढ़ की पृणिमा को होता है। यह व्रत स्त्रियों का ही है त्रीर इसकी विधि यह है कि त्राषाढ़ महीने की पृणिमा के सायक्काल से प्रत्येक सीभाग्यवती स्त्री को यह प्रतिश्चा करनी चाहिए कि मैं एक महीने तक बरावर प्रतिदिन स्नान करूँगी, ब्रह्मचारिणी रहूँगी, केवल सायक्काल को ही भोजन करूँगी, जमीन पर सोऊँगी त्रीर प्राणियों पर द्या करूँगी। यह भी कहा गया है कि प्रतिदिन प्रातःकाल इस व्रत को करने वाली स्त्री दत्न करने के पश्चात् नदी, तालाव या किसी कुएँ पर जाकर स्नान करे, सुगन्धित श्रामले का तेल लगावे। श्राठ रोज़ ऐसा करने के बाद फिर वर्च का उबटन लगावे त्रीर सूर्य देवता की पृजा किया करे। इसका फल यह कहा गया है कि स्त्री कभी विधवा नहीं होती।

इसके सम्बन्ध में यह कथा कही जाती है कि एक समय दल ने श्रपने यहाँ यज्ञ किया और उस यज्ञ में सब देवताओं को निमन्त्रित किया; किन्तु महादेव जी को नहीं बुलाया। महादेव जी कैलास पर्वत पर अपनी तपस्या में मग्न थे और उनको पता भी नहीं था कि दत्त ने कोई यज्ञ किया है। नारद जी दत्त के यज्ञ में गए हुए थे, उन्होंने जब दत्त के यहाँ महादेव जी को अनिमन्त्रित देखा, तो उन्हें बुरा मालूम हुआ। वे यज्ञशाला से उठ आए और महादेव जी के पास जाकर सब हाल कह सुनाया। महा-देव जी ने जब अपने अपमान की यह कथा सुनी, तो उन्हें कोध आया। उन्होंने दत्त को इस अपमान के लिए दगड देने का विचार किया; किन्तु पार्वती जी ने कहा कि तुम कुछ न करो, मैं स्वयं जाकर अपने पिता को उनके इस अनुचित कार्य के लिए दगड दूँगी।

यह कह कर गणेश जी को लेकर पार्वती जी और नारद जी दत्त की यज्ञशाला के लिए रवाना हुए। जब पार्वती जी दत्त के यहाँ पहुँचीं, तो उनको किसी ने भी न पूछा। वह दरवाज़े पर खड़ी रहीं और किसी ने उनको नहीं बुलाया। इस पर पार्वती जी को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने विचार किया कि अब मेरे जीने से क्या फ़ायदा? यह विचार कर वह हाहाकार करके यज्ञाग्नि में कूद पड़ीं। गणेश जी ने माता की यह दशा देख कर दल और बहाँ एकत्रित अन्य देवताओं को मारना शुरू कर दिया। नारद जी ने जब यह देखा कि दल्त का यह भक्त हो गया और गणेश जी के साथ सारे देवता लड़ाई कर रहे हैं,

#### रिह्नू सोहारों का इतिहास

तो वह फ़ौरन ही फिर शिवजी के पास पहुँचे श्रौर उनसे सब हाल कह सुनाया। महादेव जी इस बात पर बहुत कद्ध हुए श्रीर उन्होंने श्रपनी जटा फटकारी। इस जटा से वीरभद्र नाम का लाल-लाल आँख वाला अति विकट पुरुष पैदा हुआ और महादेव जी से पूछा कि जो आजा हो, बताइए। महादेव जी ने आजा दी कि जाओ दत्त के यह में जितने देवता हों, उनको मार डालो श्रौर दत्त का भी सिर काट लो। वीरभद्र ने यज्ञशाला में त्राकर देवतात्रों से युद्ध श्रारम्भ कर दिया श्रीर थोड़ी ही देर में उसने श्रनेक देवतात्रों को मार डाला, त्रनेकों को घायल किया त्रौर जो बचे, उन्हें भगा दिया। दक्त का सिर कट कर शीघ्र ही महादेव जी की जटा में जाकर प्रवेश कर गया। महादेव जी को थोड़ी देर के बाद जब तसल्ली हुई श्रौर उनका कोघ ठएढा हुन्रा, तो ब्रह्मा श्रीर विष्णु ने श्राकर उनसे प्रार्थना की कि देवताओं के मरने से बड़ी हानि हुई है, श्राप इन पर कृपा करिए—जो मरे हैं, उन्हें जिला दीजिए: जिनके श्रङ्ग कटे हैं, उन्हें पूर्णाङ्ग कर दीजिए।

महादेव जी फिर प्रसन्न हो गए, उन्होंने सब को जिला दिया त्रौर जिनके हाथ-पैर टूटे थे, उन्हें पूर्णाङ्ग कर दिया; किन्तु यन्न-विझकारिणी पार्वती को नहीं जिलाया। उन्हें यह शाप दिया कि जात्रो, पित्तयोनि को प्राप्त होकर कोकिला हो। पार्वती जी इसलिए नन्दन-वन में दस हज़ार वर्ष तक कोकिला-रूप धारण करके विचरने लगीं और फिर इस मनुष्य-जन्म को पाकर महादेव जी की अर्द्धाङ्गिनी बनीं। उसी समय से आषाढ़ मास के उत्तम मलमास ( अधिक मास ) में यह व्रत माना जाता है।

## होली

क्यान की पूर्णिमा को यह त्योहार मनाया जाता है। भविष्योत्तर पुराण में इसे फाल्गुन पूर्णमोत्सव कहा गया है। इसकी उत्पत्ति का कारण इसी पुराण में इस तरह बयान किया गया है कि सतयुग में पृथु नाम का एक राजा था। यह राजा बहुत प्रतापी और यशस्वी था। प्रजा को अपने पुत्रों के समान पालता था। इसके राज्य में न कभी दुर्भिन्न पड़ता था, न कोई बीमारी आती थी और न कोई अकाल-मृत्यु होती थी; किन्तु एक दिन ऐसा हुआ कि तमाम प्रजा पृथु राजा के द्वार पर इकट्ठी होकर त्राहि-त्राहि पुकारने लगी। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आख़िर यह एकदम से प्रजा पर कौन सी आफ़्त आ गई।

राजा को पूछुने पर मालूम हुआ कि उसके राज्य में ठौंठा नाम की राज्ञसी श्राती है श्रीर रात के समय या दिन को किसी वक्त बच्चों पर श्राक्रमण करती है, जिससे वे वीमार पड़ जाते हैं या मर जाते हैं। राजा को ठौंठा राज्ञसी की यह कथा सुन कर बड़ा विस्मय हुआ और इन्होंने अपने पुरोहित विशिष्ठ जी से पूछा कि यह ठौंठा कौन है और उसके मारने के क्या उपाय हो सकते हैं ? विशिष्ठ जी ने ठोंठा का पूरा इतिहास राजा पृथु से कह सुनाया। उन्होंने कहा कि यह ठोंठा राज्ञसी मालिन राज्ञस की लड़की है। उसने एक समय महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत उम्र तप किया। महादेव जी ठोंठा के तप से बहुत प्रसन्न हुए और उससे बोले कि तुभे जो कुछ वर माँगना हो, माँग! ठोंठा ने कहा कि आप मुभे यह वर दीजिए कि मुभे न तो कोई सुर-असुर, न मनुष्य और न शक्त मार सके। महादेव जी ने 'एवमस्तु' कह दिया; किन्तु अन्त में यह भी कहा कि उन्मत्त बालकों से तुम्हें भय अवश्य रहेगा। इसलिए महादेव जी के इन बचनों को याद करके ठोंठा राज्ञसी हमेशा बच्चों को पीड़ा पहुँ-चाया करती है।

विशिष्ठ जी ने इसके बाद राजा पृथु को इस राज्ञसी को निवारण करने का उपाय बताया। उन्होंने कहा कि फाल्गुन की पूर्णिमा को आप बहुत बड़ा उत्सव मनाइए। सब बोगों को अभयदान दे दीजिए—सब लोगों को यह अधिकार दे दीजिए कि जो उनके दिल में आए, बह कर सकते हैं। बच्चे लोग प्रसन्न-चित्त होकर ख़ूब चिक्लाते हुए समरोत्सुक वीर के समान एक स्थान पर लकड़ी, कराडा इत्यादि इकट्टा करके जलावें, तालियाँ बजावें, इस अग्नि की तीन बार परिक्रमा करें, गावें और हैंसें। इन शब्दों

को सुन कर ठौंठा राज्ञसी भाग जायगी श्रीर नज़दीक न श्राप्मी। रात्रि के समय बच्चों की रज्ञा करने का, उनके उबटन जमा कर उनको स्वच्छ करने का भी इस उत्सव में श्रादेश दिया गया है। भविष्योत्तरपुराण के श्रनुसार होली का उत्सव उसी समय से चला है श्रीर इसे ढूँडेरी भी इसी कारण से कहते हैं।

इसकी उत्पत्ति का दूसरा कारण होलिका श्रौर प्रह्लाद की कथा कही जाती है। हिरएयकश्यप राज्ञस नास्तिक था; वह विष्णु की भक्ति में विश्वास नहीं करता था, उसके विपरीत उसका पुत्र प्रह्वाद विष्णु का त्रनन्य भक्त था। अपने पुत्र की भक्ति और श्रद्धा की परोक्षा करने के लिए हिरएयकश्यप ने अपने पुत्र पर अनेक अत्याचार किए। कभी तो उसे कुम्हार के आवे में रख कर जलवाया, कभी पहाड़ पर से गिराया; किन्तु हर एक काठेनाइयों में प्रह्लाद की भक्ति ब्रटल रही ब्रौर विष्णु भगवान् ने उसे तमाम कष्टों से निवारण किया । जब हिरएयकश्यप प्रह्लाद की त्रास्तिकता से बहुत परेशान हुत्रा तो उसने श्रपनी विदन होलिका को यह श्राज्ञा दी कि प्रह्लाद को लेकर श्रिप्ति में बैठ जाश्रो, जिलसे प्रह्लाद् जल कर मर जाय। होतिका ने ऐसा ही किया; किन्तु श्रपने विश्वास श्रीर भक्ति के कारण प्रह्वाद तो स्रक्ति से भी बच गया स्रौर वेचारी होलिका जल कर भस्म हो गई। उसी समय से

कुछ लोगों के मतानुसार होलिका-दहन का उत्सव ग्रारम्भ हुग्रा है। यह उत्सव एक प्रकार से विष्णु-भक्ति की विजय की ख़ुशी मनाने के लिए और विष्णु के विरोधियों की निन्दा करने के लिए किया जाता है।

पाठकों को यह तो मालूम ही होगा कि इस उत्सव पर घृणित गालियाँ बहुत बकी जाती हैं। भविष्योत्तरपुराण के त्र**नुसार तो ये गालियाँ वशिष्ठ जी के इस** श्रादेश के श्र<u>न</u>ु-सार कि "लोगों के मन में जो कछ श्रावे, कहें"दी जाती हैं, जिससे ठींठा राज्ञसी भाग जाय। श्रीर दूसरी कथा के श्रनुसार होलिका को श्रौर उसकी जाति के व्यक्तियों को इस लिए गाली दी जाती है कि उसने प्रह्लाद-ऐसे सत्याग्रही भक्त को ज़िन्दा ही भस्म करने का प्रयत्न किया था। किन्तु गालियों की मात्रा कई प्रान्तों में इस हद तक बढ़ी है और विशेष कर गाँवों में पुरानी चाल के आद्मियों में इतनी ज़्यादा पाई जाती है कि मेरा विचार यह होता है कि मैं होलिका-दहन-उत्सव के वर्णन के साथ ही साथ श्रीर देशों में गालियों और श्रश्लोल बातों से परिपूर्ण दो-पक त्योहारों का वर्णन करके यह दिखाऊँ कि ऐसे त्योहार किस श्रेणी के राष्ट्र में श्रीर किस श्रवस्था में पाप जाते हैं।

अश्लील गान और अश्लील बातें वकने की प्रथा भारतवर्ष के लिए ही नई नहीं है। जहाँ असभ्यता और नीचता का प्रावल्य रहता है, वहाँ इस प्रकार की बातें होती हैं। श्राज भी जो क़ौमें श्रसभ्य हैं, इस प्रकार के त्योहार मनाती हैं। श्राज कल जो राष्ट्र सभ्य हो गए हैं उन्होंने भी श्रपनी श्रसभ्यता की श्रवस्था में इस प्रकार के त्योहार मनाए हैं। मैं उदाहरण के लिए श्रक्तरेज़ श्रीर फ्रान्सीसी जाति के उस त्योहार का वर्णन करूँगा, जो बिलकुल होली से मिलता-जुलता है।

इक्त्लैएड, फ्रान्स, जर्मनी श्रीर वेलजियम देशों में छः जनवरी को एक त्योहार मनाया जाता था; जिसे 'मूर्जी का त्योहार' कहते थे । इस त्योहार में लोग हर एक गाँव में इकट्ठे होकर अपना एक प्रमुख चुनते थे। उसे "दाल का राजा" (King of the Beans) कहते थे। यह राजा श्रपनी एक रानी स्वयं चुनता था, वह "दाल की रानी" (Queen of the Beans) कहलाती थी। निर्वाचन का काम समाप्त होने के वाद सब लोग इस राजा श्रीर रानी को प्रसाम करते थे श्रीर वह कुटुम्ब भर को श्राशीर्वाद देते थे। इसके बाद गाँव भर के या कुटुम्ब भर के सब श्रादमी इकर्डे होकर शराव पीना शुरू करते थे, श्रीर वैठे-बैठे बराबर घएटों तक शराब पीते रहते थे । जब-जब राजा या रानी शराब पीते थे, तब-तब सब ज़ोर से चिह्नाते थे—"राजा पी रहे हैं", "रानी पी रही हैं।" ऋगर कोई त्रादमी समय पर चिल्लाने में चूक गया या पिछड़ गया, तो उसका मुँह काला कर दिया जाता था या उसके सिर

पर सींग लगा कर गधे का स्वक्ष बनाया जाता था।
जब तक यह त्योहार समाप्त नहीं होता था, तब तक
उसको इसी अवस्था में रहना पड़ता था। इसके एक दिन
के पहले अर्थात् ५ जनवरी को चौराहे पर अन्न-दाह किया
जाता था। तीसरे पहर जवान लड़के और लड़कियाँ गाड़ियाँ
में बैठ कर निकलते थे और ईधन इक्ट्ठा कर लाते थे और
शाम को इस इक्ट्ठे किए हुए ईधन में अग्नि लगा दी जाती
थी। लोग इसके चारों और नाचते थे। इक्टलैंगड के लोगों
का विचार था कि इस अग्नि-दाह से फ़सल बहुत अच्छी
होती है और साथ ही साथ इसके प्रभाव से भूत-प्रेत का

दिसम्बर के अन्त में, अर्थात् इस त्योहार के ठीक पहले इङ्गलैगड तथा स्कॉटलैगड आदि देशों में एक त्योहार और मनाया जाता था, जिसमें "एक कुशासन राजा" (King of Mis-Rule) निर्वाचित होता था, इसे "दुर्बद्धि पादरी" (Abbot of Unreason) भी कहते थे। राजा के दरबार में, नवाबों की हवेलियों में, धनियों की कोठी में और ग्रीबों के घर में—सभी जगह यह व्यक्ति निर्वाचित होता था।

श्रक्सर यह त्योहार तीन महीने तक बराबर जारा रहता था। फ़ान्स में Lord of Mis-Rule को Festival of Fools कहते थे। यह कहीं २६ दिसम्बर को

मनाया जाता था और कहीं पहली जनवरी को। इसके मनाने का तरीक़ा यह था—वड़े दिन के रोज़ शाम को जितने पादरी होते थे—सब गिरजाघर में इकट्ठे होकर एक-दम से चिह्नाते थे—"बड़ा दिन" श्रौर फिर मस्त हो जाते थे। श्रौरतें मरदों का रूप धारण करती थीं श्रौर मर्द श्रौरतों का, फिर एक दूसरे से लिपट कर नाचते-गाते थे। शराब पीते श्रौर चिल्लाते थे। गन्दे से गन्दे गाने गाए जाते थे। गन्दे से गन्दे श्रौर श्रश्लील से श्रश्लील दृश्य दिखाए जाते थे। साधारण मनुष्य तो त्रापे से वाहर भी रहताथा। पादरी लोग श्रीर समभदार श्रादमी श्रपना-त्रपना रूप बदल कर ग्रौरत मर्द ग्रौर मर्द ग्रौरत बन कर चेहरों पर नकाब डाल कर इकट्टे होते थे। गिरजाघर, जहाँ परमेश्वर का नाम लेना चाहिए, शरावख़ाना बन जाता था। यहीं ताश श्रीर जुत्रा खेलते थे। जूतों को श्राग में जलाते थे, जिससे श्रसह्य दुर्गन्ध उठती थी। सब लोग मिल कर जो, जिसको पाता था, लिपटा कर नाचता था, चूमता था श्रौर गन्दी से गन्दी गालियों के गीत गाता था।

इसके बाद ये सब लोग गाड़ी पर सवार होकर शहर या गाँव की सड़क पर निकलते थे श्रीर जनता को देख कर, जो इकट्ठा रहती थी, गालियाँ बकने लगते थे श्रीर जनता इन्हें गालियाँ देती थी। इस तरह से यह त्योहार समात होता था। यह हाल इक्त तेएड ग्रीर ग्रन्य पश्चिमीय देशों का ग्रठः रहवीं सदी के पहले का है। मैं इस वर्णन को बहुत विस्तार नहीं देना चाहता ग्रीर न हर एक चीज़ को तफ़सीलवार ग्रीर स्पष्ट वयान करने में ही मुक्ते बहुत शिष्टता मालूम होती है; किन्तु मैं पाठकों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ग्रूरोप में ही नहीं, सारे संसार के हर एक समाज में ग्रसम्यता के ज़माने से इस प्रकार की घृणित कुप्रथाएँ पाई जाती थीं। Salurnatia, Luperealia: Festum Stultorum, Matrolania Festa; Liberaha इत्यादि त्योहार, जो पश्चिमीय देशों में एक न एक समय पर मनाए जाते थे, होलों के समान ही ग्रश्लीलता पूर्ण थे।

मिश्र देश के इतिहास में लिखा है कि यहाँ के लोग होली के त्योहार पर नावों में बैठ कर हज़ारों की तादाद में एक मन्दिर में देवता के दर्शन के लिए जाया करते थे। रास्ते में स्त्रियाँ और पुरुष गाते थे। जहाँ कहीं रास्ते में कोई गाँव या क़स्वा पड़ता था, वहाँ ये लोग उतर पड़ते थे, कुछ औरतें गाने लगती थीं, कुछ उस गाँव के मदौं और औरतों के देखते ही उन्हें गालियाँ सुनाने लगती थीं श्रीर कुछ स्त्रियाँ नक्षी होकर उनके सामने खड़ी हो जाया करती थीं।

हमारे देश में भी होली के त्योहार पर जो अश्लीलता

पाई जातो है, वह अन्य देशों से कम नहीं है। भेद सिर्फ़ इतना ही है कि यह अश्लीलता अन्य राष्ट्र अपनी असभ्यता के ज़माने में रक्खा करते थे; किन्तु हम सभ्य ही नहीं, ऋषि-सन्तान होने का दावा करते हुए भी इस अश्लीलता को बरतते हैं। होली का त्योहार एक प्रकार का स्त्रीत्व के अपमान करने का एक साधन हो रहा है। पतित लोग इस त्योहार से फ़ायदा उठाते हैं। समक्षदार लोग भी परम्परा के फन्दे में फँस कर इसमें सहयोग देते और समर्थन करते हैं। निस्सन्देह यह बहुत दुख की बात है। जब तक हमारे कर्म और आचार-व्यवहार असभ्यों और पिशाचों के समान हैं, तब तक अपने मुँह से हम ऋषि-सन्तान ही नहीं, साझात् ब्रह्म ही होने का दावा क्यों न करें; पर संसार की नज़रों में—और वास्तव में हम बही रहेंगे जो हैं अर्थात् असभ्य और पतित!

# अनन्त चतुर्द्शी

य ह वत भादों के शुक्क पत्त की चतुर्दशी को होता है। इस व्रत में श्रनन्तदेव की पूजा की जाती है। इसके सम्बन्ध में यह कथा कही जाती है कि जिस समय युधिष्टिर जुए में राज-पाट हार कर वनवास भेज दिए गए त्रीर वे त्रपने भाइयों श्रीर द्रीपदी के साथ वन में रहने लगे, तो उनके वनवास हो जाने की कथा सुन कर श्रीकृष्ण जी उनसे मिलने के लिए वन में गए। श्रीकृष्ण को देख कर युधिष्ठिर को शान्ति हुई श्रौर उन्होंने उन से पूछा कि मैं इस दुख से कैसे मुक्त होऊँ ? श्रीरूपण ने उन्हें इसी व्रत के रखने की सलाह दी। इस पर युधिष्टिर ने पूछा कि ब्रनन्तदेव किस देवता का नाम है श्रौर इसका क्या महात्म है ? इस पर श्रीकृष्ण ने यह वर्णन किया कि श्रनन्त मेरा नाम है श्रौर इस दिन मेरी पूजा होती है। इसके सम्बन्ध में कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को यह कथा सुनाई—

पहले सतयुग में सुमन्त नाम का ब्राह्मण था। उसकी स्त्री का नाम दीला था। इनके शीला नाम की कन्या पैदा हुई। जब शीला कुछ बड़ी हुई, तो माता का देहान्त हो गया और सुमन्त ने कर्कशा नाम की स्त्री से अपना दूसरा विवाह कर लिया। शीला थोड़े दिनों में विवाह करने योग्य हुई। सुमन्त ने इसका विवाह कौिएडन्य नाम के ब्राह्मण से कर दिया। दायज के समय सुमन्त ने कर्कशा से कहा कि दामाद घर में आया है, उसको कुछ दायज देना चाहिए। कर्कशा इस पर बड़ी कोिधत हुई। मकान की दीवारें फोड़ डालीं और बहुत साधा-रण भोजन—ईट और पत्थर बाँध दिए और कहा कि दामाद को दे आओ।

कौिएडन्य ये बातें सुन कर बहुत दुखी हो, विदा होकर चला श्राया। घर जाते समय मार्ग में उसे यमुना जी मिलीं। शीला ने दोपहर के समय लाल वस्त्र पहने हुए बहुत सी स्त्रियों को यमुना में स्नान श्रौर पूजा करते हुए देखां। वह गाड़ी से उतर कर इनके पास गई श्रौर पूछा कि यह कौन सी पूजा है? स्त्रियों ने बतलाया कि यह श्रनन्त-त्रत है श्रौर हम लोग श्रनन्त भगवान की पूजा करती हैं। शीला ने भी यही पूजन किया श्रौर विधि के श्रनुसार एक डोरे में चौदह गाँठें बाँध, केसर में रँग श्रौर उसका पूजन कर श्रपने हाथ में बाँध लिया, फिर गाड़ी में बैठ कर श्रपने घर श्राई। उसी लग उस श्रनन्त-त्रत के कारण उसका घर गौ श्रौर धन-धान्य से परिपूर्ण हो गया श्रौर कौिएडन्य, शोला श्रादि सपरिवार श्रानन्द से रहने लगे

एक दिन कौगिडन्य ने शीला के हाथ में अनन्त-अत में पूजन किए डोरे को देखा। उसने समका कि शीला ने मुभे वश में रखने के लिए यह कोई यन्त्र बाँध रक्खा है। उसने उसे छीन कर श्राग में डाल दिया । शीला हाहाकार करके उठी श्रीर श्राग से उस डोरे को निकाल, दूध में भिगोकर फिर बाँघ लिया। इस कर्म से कौरिडन्य की घीरे-धीरे सारी सम्पदा नष्ट होने छगी, चोर लोग माल-त्रसवाव उठा ले गए। घर में दिरद्रता स्त्रा गई। रिश्तेदारीं ने साथ छोड़ दिया। कौिएडन्य जब बहुत दुखी हुस्रा, तो उसने शीला से कहा कि मैं अब ज़िन्दगा से आजिज़ आ गया हूँ । फुछ समभ में नहीं त्राता कि क्या करूँ ? शीला ने कहा कि तुमने श्रनन्त भगवान् का उस दिन निराद्र किया था, उसी का परिणाम तुम्हें मिला है। श्रनन्त भगवान् को यदि प्रसन्न करो, तो तुम्हें सब कुछ फिर मिल सकता है।

कौण्डिन्य घर से अनन्त भगवान की तलाश में निकल पड़ा और वन में वायु खाता हुआ उनकी खोज करने लगा। उसने वन में अमण करते-करते एक बड़ा आम का वृत्त देखा, जिसमें फूल लगे थे; किन्तु उस पर कोई चिड़िया नहीं थी और उसमें सैकड़ों कीड़े बिलबिला रहे थे। कौण्डिन्य ने इस वृत्त से पूछा कि तुमने अनन्त भगवान् को कहीं देखा है? उसने उत्तर दिया कि नहीं देखा। फिर

यह ब्राह्मण श्रीर श्रागे बढ़ा तो एक बछड़े सहित गाय देखी, जो वन में फिरती थी। ब्राह्मण ने इस गाय से भी वही प्रश्न किया श्रौर वही जवाब पाया। श्रागे एक वैल देखा, वह हरी-हरी घास चर रहा था, उससे भी वही सवाल किया श्रीर वही जवाब पाया। श्रागे बढ़ा तो दो मनोहर भीलें देखीं, जिनका पानी एक-दूसरे में हिलोरें मार कर जा रहा था श्रीर कमल श्रीर कुमुद से सुशोभित था। इनसे भी ब्राह्मण ने स्ननन्त भगवान् का पता पूछा श्रौर इन्होंने भी वही जवाब दिया कि हमें नहीं मालूम। **आगो बढ़ा तो एक गदहा और एक मस्त हाथी खड़े** देखे। इनसे ब्राह्मण ने पूछा—भाइयो, तुमने कहीं अनन्त भगवान् को देखा है ? उन्होंने भी वही जवाब दिया । जब सबसे वह निराश हो गया तो वहीं बैठ गया और फन्दा लगा कर मर जाने के लिए तैयारी करने लगा। यह देख कर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके ब्रानन्त भगवान् ने स्वयं उसका हाथ पकड़ लिया और उसको पक गुफा में ले गए। वहाँ पर उसे स्ननन्त भगवान् के नर-नारायण रूप के दर्शन हुए। ब्राह्मण ने साष्टाङ्ग दराडवत् किया श्रौर उनसे कहा—महाराज, कोई उपाय बताइए, जिससे मेरा कष्ट दूर हो।

त्रनन्त भगवान् ने उत्तर दिया—तुमने मेरा श्रपमान किया था, इसी कारण तुम्हारी सम्पदा का नाश हुस्रा। श्रव घर जाकर तुम चौदह वर्ष तक श्रनन्त भगवान की पूजा करो, तो तुम्हारा पाप नाश होगा। ब्राह्मण ने इस पर फिर पूछा कि महाराज यह तो बतात्रों कि रास्ते में त्राम का बुल, बैल, भील ब्रादि जो मुभे मिले थे, वे कौन थे ? इस पर वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि हे कौणिडन्य ! वह ग्राम का वृत्त पूर्वजन्म में वेद-विद्या-विशारद था। उसने शिष्यों को वेद-विद्या का ज्ञान नहीं दिया था, इसिनप इस जनम में वृद्ध हुआ। श्रीर जो गऊ देखी थी वह भूमि थी; उसने पहले बीज हरण किया था। तुमने जो बैल देखा था, वह धर्म-रूप था, उसने यथावत् धर्म की व्यवस्था नहीं की थी, इसलिए बैल हुआ। जो दो भीलें थीं वे पहले दो बहिनें थीं, जो ऋपने-ऋपने पाप-पुरायों को पक दूसरे से कहती थीं। इससे दोनों तलइयाँ हुई । इन दोनों ने त्रतिथि, ब्राह्मण और दुर्वल को कभी भी भिन्ना नहीं दी। जो तुमने गदहा देखा था वह मूर्तिमान क्रोध श्रीर हाथी का मद् था। वह ब्राह्मण स्त्रनन्त भगवान् ही थे, स्त्रौर जो तुमने गुफा देखी वह संसार-सागर था। यह बात कह कर वह वृद्ध ब्राह्मण अन्तर्धान हो गया। कौरिडन्य ने अपने घर को फिर सम्पदा श्रौर समृद्धि से परिपूर्ण देखा।

## अन्नकूटोत्सव या गोवर्इनोत्सव

दिन शुक्क की प्रतिपदा को यह उत्सव होता है।

इस दिन श्रक्कट भगवान की पूजा होती
है श्रीर गोवर्द्धन की भी पूजा की जाती है। सनत्कुमारसंहिता में यह लिखा है कि एक दिन कार्तिक श्रुक्क प्रतिपदा
को रुष्ण जी गऊ चराते-चराते गोवर्द्धन के निकट जाकर
क्या देखते हैं कि सब गोप, ग्वाल श्रीर गोपियाँ गोवर्द्धन
के चारों श्रोर इकट्ठे हैं श्रीर नाना प्रकार के भोजन वहाँ
इकट्ठे कर रक्खे हैं। श्रीरुष्ण जी ने उनसे पूछा कि हे गोपग्वालो ! तुम लोग इस समय किसका पूजन कर रहे हो ?

उन्होंने उत्तर दिया कि है कृष्ण ! यह दिन इन्द्र की पूजा का है। बहुत दिनों से गोकुल में यह पूजा चली श्राती है। श्रीकृष्ण ने कहा कि भाई, यह तुम्हारी बड़ी भूल है कि जो देवता खाते नहीं, उन्हें तो तुम भोजन देते हो श्रीर जो खाते हैं, उन्हें भोजन नहीं देते। इस पर गोणों ने कहा कि हे श्रीकृष्ण ! तुम ऐसा न कहो। इन्द्र हम लोगों को पानी देते हैं, हमें धन-धान्य श्रीर गऊ इन्हीं की कृपा से प्राप्त होती हैं। श्रीकृष्ण जी ने कहा कि यह बात भी ठीक नहीं है; क्मोंकि तुम्हें सालात् श्रक्त देने वाला तो गोवर्द्धन

पर्वत ही है। यही तुम्हारे लिए जल की वर्षा करता है स्रौर तुम्हारी गौवों की रज्ञा करता है। यह तुम्हारे भोजन को भज्ञण भी करेगा। इसी की तुम पूजा करो। श्रीकृष्ण जी की यह बात सुन कर गोप-गोपीजन आपस में बातचीत करने लगे और यह सोचने लगे कि श्रीकृष्ण जी की बात माने या न माने । त्र्रन्त में यह निश्चित हुत्रा कि त्र्रगर गोवर्द्धन हमारे अपित भोजन को खा ले, तो श्रीकृष्ण जी की आज्ञानुसार इसकी पूजा की जाय और अगर न खाप तो इन्द्र की । इसलिए थोड़ी देर के बाद नाना प्रकार के स्वादिष्ट भोजन बना कर गोप-ग्वालों ने गोवर्द्धन के सामने रक्खा। फिर कृष्ण जी ने इनसे कहा कि हे ग्वालो ! तुम अपनी आँखें मुँद कर गोवर्द्धन का भ्यान करो। जब ग्वाली ने आँखें मूँदीं, तो श्रीकृष्ण जी स्वयं गोवर्द्धन-रूप होकर सब भोजन खा गए। जब ग्वालों ने ग्राँखें खोलीं, तो सब भोजन ग़ायब देख कर बहुत चिकत हुए श्रोर बड़ी श्रद्धा से गोवर्डन की पूजा की।

नारद जी ने यह ज़बर इन्द्र को पहुँचा दी। इन्द्र यह सुन कर कि उनके स्थान पर गोवर्द्धन की पूजा हुई है, बड़े नाराज़ हुए और अपने यहाँ के बड़े-बड़े मेघों को यह आजा दी कि जाकर गोकुल को बहा दो। थोड़ी देर में मूसलाधार वर्षा आरम्भ हो गई और सारा गोकुल व्याकुल हो गया। गोप-ग्वाल कृष्ण जी के पास जाहि-जाहि करते हुए पहुँचे। रुष्ण ने कहा कि गोवर्डन की पूजा करो, गोवर्डन ही तुम्हारी रक्षा करेगा।

यह सुन कर सब गोप-ग्वाल श्रीर श्रीकृष्ण गोवर्द्धन के समीप श्राप श्रीर ज्योंही ग्वालों ने श्राँखें मूँद कर गोवर्द्धन का श्यान किया, त्योंही श्रीकृष्णचन्द्र ने कट से गोवर्द्धन को श्रपनी उँगली से उठा लिया। सब गोप-ग्वाल उसके नीचे श्रा गए। इन्द्र ने ज़ोरों से वर्षा श्रारम्भ की, यहाँ तक कि गोकुल के श्रितिरक्त श्रीर सारे गाँव नष्ट होने लगे। नारद जी ने यह सब समाचार ब्रह्मा जी से जा सुनाया श्रीर कहा कि इन्द्र सारी सृष्टि का नाश कर रहे हैं। ब्रह्मा जी यह समाचार सुन कर श्रपने हंस पर सवार होकर इन्द्र के पास श्राप श्रीर पूछा कि मृत्युलोक में क्या कोई दैत्य पैदा हो गया है, जो श्राप सृष्टि का नाश कर रहे हैं?

इन्द्र ने कहा नहीं, यह बात नहीं है। गोकुल-निवासियों ने हमारी पूजा का निरादर किया है, उनको हम दएड देना चाहते हैं। तब ब्रह्मा ने इन्द्र को श्रीकृष्ण का दर्शन कराया श्रीर कहा—देखो, जब सालात् विष्णु भगवान् श्रीकृष्ण का कप धारण करके गोकुल की रला कर रहे हैं, तो तुम उनका कैसे नाश कर सकते हो ? यह सुन कर इन्द्र को पश्चात्ताप हुआ श्रीर उन्होंने श्रीकृष्ण से लमा की प्रार्थना की।

इसके वाद श्रीकृष्ण ने कहा कि हे इन्द्र !तुम इन गोपों

को तमा करो श्रौर यह वर दो कि ये गोवर्डन की ही पूजा किया करें। इन्द्र ने इसको सहर्ष स्वीकार किया श्रौर उसी समय से श्रन्नकृट भगवान श्रौर गोवर्डन की पूजा श्रारम्भ हो गई।

#### यमहितीया या भ्रातृहितीया

तिंक शुक्कपन्न की द्वितीया को यमद्वितीया कहते हैं। इसके सम्बन्ध में यह कथा कही जाती है कि पहले किसी समय में यमुना जी नित्यप्रति यमराज से जाकर प्रार्थना करती थीं कि भाई, तुम मेरे घर प्रपने सब गणों के साथ भोजन करने को चलो। यमुना जी की इस प्रार्थना को यमराज टालते रहे। कभी कहते थे कि आज चलेंगे, कभी कल; किन्तु जब इसी तरह बहुत दिन बीत गए और यमराज नहीं आए, तो यमुना जी ने ज़बरदस्ती यमराज को अपने यहाँ बुलाया। जिस दिन यमराज यमुना जी के यहाँ आए, उस दिन कार्तिकी द्वितीया थी। यमुना जी ने अपने भाई यमराज का बड़ा सत्कार किया।

चलते समय यमराज ने श्रपनी बहिन से कहा कि कुछ माँगो ! इस पर यमुना जी ने कहा कि मैया, मैं यही माँगती हूँ कि तुम प्रति वर्ष इसी दिन मेरे यहाँ भोजन करने श्राया करो । यमराज ने श्राने की प्रतिज्ञा की श्रीर यह भी कहा कि केवल इतना ही नहीं, इस दिन जो बहिन श्रपने भाई को बुला कर भोजन कराएगी, उसको वैधन्य कभी भी न होगा । हर एक मनुष्य का कर्त्तन्य है कि इसी

दिन अपनी बहिन के यहाँ भोजन करे और बहिन को वस्त्र और आभूषण दे। जो बहिनें इस यमद्वितीया को यथा-विधि मनावेंगी, उनके भाई चिरायु होंगे।

#### अन्यतृतीया

शाख कृष्ण-पच की तृतीया को यह होती है। कहते हैं
कि परश्चराम इसी दिन पैदा हुए थे और त्रेता-युग
का भी इसी दिन आरम्भ हुआ था। इस दिन तिलों से
मृत पितरों का श्राद्ध किया जाता है। ब्राह्मण को इस दिन
एक कलश जल, एक पक्का और एक जोड़ी जूता दान दिया
जाता है, ताकि गरमी में स्वर्ग में यह चीज़ें उन्हें मिल
जायँ। गरमी इसी दिन से आरम्भ हो जाती है। इस दिन
गौरी की अन्तिम पूजा भी होती है। सथवा स्त्रियाँ और
कन्याएँ इस दिन गौरी की पूजा करती हैं और मिष्टान्न,
फल और भीगे हुए चने बाँटती हैं।

व्रतराज में लिखा है कि किसी समय में एक महो-द्य नाम का वैश्य हुआ। उसने एक दिन किसी पिएडत के कथा कहते समय अन्नयतृतीया का माहात्म्य सुना कि यदि यह तृतीया बुधवार के दिन रोहिशी नन्नत्रयुक्त हो, तो यह अत्यन्त फल देने वाली होती है। महोद्य वैश्य ने यह सुन कर गङ्गा में स्नान किया और पितृ-देवता का तर्पण किया। घर में आकर अन्नोदक सहित कटोरों का, प्रक्वों का, अन्न, व्यञ्जन, छुत्र सहित घटों का दान किया, श्रीर जो, गेहूँ, लवण, सत्तू, दश्योदन श्रीर इचु-विकार (गुड़ के बने हुए पदार्थ) सुवर्ण सहित ब्राह्मण को दिए। जब यह वैश्य कुछ दिनों बाद वैकुएठवासी हुश्रा, तो इस वत के प्रताप से कुशवती नाम की नगरी में राजा हुश्रा श्रीर उसको श्रव्य सम्पत्ति मिली। इसी से इस पर्व का नाम श्रव्ययत्तीया पड़ा।

### सोमवती अमावस्या

व अमावस्या सोमवार को पड़ती है, तब यह तिथि मनाई जाती है। पीपल के बृत के नीचे जाकर सौभाग्यवती स्त्रियाँ बृत्त की १००० प्रद्विणा करती हैं। १००० फल, मिष्टान या रुपए-पैसे लेकर इस दिन उसी बृत्त के नीचे फेरी देती हैं। स्त्रियाँ इस दिन तेल नहीं छूतीं। दान की हुई चीज़ ब्राह्मणों को दी जाती है। सुहाग के पुष्ट करने और सन्तति-प्राप्ति के लिए यह ब्रत किया जाता है।

इसके विषय में एक पौराणिक कथा है कि महाभारतयुद्ध के समाप्त हो जाने के बाद शर-शब्या पर पड़े हुए
भीष्म के पास युधिष्ठिर ने जाकर कहा कि—हे पितामह!
इस युद्ध में कुरुवंश के भी सभी मुख्य लोग मर गए। बचे
हुए राजाओं को भी क्रोधी भीमसेन ने मार डाला, भरतवंश में केवल हम ही शेष हैं। सन्तित के विच्छेद को देख
कर हमारे हृदय को बड़ा सन्ताप होता है। उत्तरा बहु
के गर्भ से उत्पन्न हुआ परीचित भी अश्वत्थामा के अस्त्र
से दग्ध हुआ। इससे अपने वंश के नाश को देख कर
मुक्ते दुना दुख है। हे पितामह! मैं क्या करूँ, जिससे

चिरजीवी सन्तित प्राप्त हो। तब श्रीभीष्म जी ने उत्तर दिया कि जिस दिन सोमवार को श्रमावस हो, उस दिन पीपल के पास जाकर जनाईन की पूजा श्रीर पीपल की १० परिक्रमा करें। १० ही रल या सिक्के या फल को लेकर प्रदक्तिणा करें। हे राजन ! यही व्रत तुम उत्तरा से कराश्रो, तब उसका मृत गर्भ जी जायगा श्रीर तीनों लोकों में विख्यात श्रीर गुणवान होगा। तब युधिष्ठिर ने पूछा कि कृपा करके वतलाइए कि यह वृत मनुष्य-लोक में किसने किया ?

भीष्म जी ने उत्तर में कहा कि इस भूमि में कान्ति नाम की पुरा थी। उसमें रत्नसेन नाम का राजा राज करता था। वहाँ देवस्वामी नामक ब्राह्मण रहता था। इस ब्राह्मण की धनवती नाम को स्त्री थी। ब्राह्मण के इस पत्नी से सात पुत्र और एक कन्या पैदा हुई। लड़कों का तो विवाह हो गया था; किन्तु लड़की का विवाह नहीं हुआ था। ब्राह्मण योग्य वर की तत्नाश में था। एक दिन एक बड़ा तेजस्वी ब्राह्मण भित्ता माँगने आया। बहुआं ने जब इस ब्राह्मण को पृथक्-पृथक् भित्ता दी, तब उस समय इस ब्राह्मण ने उन्हें सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया; किन्तु जब गुणवती कन्या ने भित्ता दी, तो उस ब्राह्मण ने धर्मवती हो' ऐसी आशीष दी। गुणवती ने अपनी माता से जाकर जो आशीर्वाद ब्राह्मण ने उसे और उसकी

भावजों को दिया था, कह सुनाया। माता ने उस ब्राह्मण के पास आकर इसका कारण पूछा कि गुणवती को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया ? ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि गुणवती को भाँवर के समय ही वैधव्य प्राप्त होगा, इसलिए मैंने ऐसा वरदान दिया है।

उसके इस वचन को सुन कर धनवती को बड़ी चिन्ता हुई और बारम्बार प्रणाम करके ब्राह्मण से प्रार्थना की कि इसका कोई उपाय बताइए; तब भिज्जुक ने कहा कि जब तेरे घर में सोमा आए, तो उसी समय उसके पूजन से वैधव्य का नाश होगा। धनवती ने पूछा कि सोमा कौन जाति है और कहाँ रहती है? ब्राह्मण ने कहा कि यह जाति की धोबिन है और सिंहलद्वीप की रहने वाली है। वह जब आवेगी, तब तेरी लड़की का वैधव्य भन्न होगा।

यह कह कर ब्राह्मण भिन्ना माँगता-माँगता अन्यत्र चला गया। माता ने अपने पुत्रों को बुला कर कहा कि तुम लोग अपनी बहिन गुणवती को साथ लेकर सिंहलद्वीप जाओ और सोमा को बुला लाओ। लड़कों ने दुर्गम मार्ग की चिन्ता करके जाने से इन्कार कर दिया; किन्तु पिता के कुपित होने पर शिवस्वामी नाम का सबसे छोटा लड़का अपनी बहिन को लेकर रवाना हो गया। बहुत दिन सफ़र करने के बाद वह समुद्र के तट पर पहुँचा और वहाँ से समुद्र को पार करने की चिन्ता करने लगा। समुद्र के तट पर ही एक बट का बृद्ध था। उस बृद्ध पर गिद्ध ने श्रपने बच्चे रख छोड़े थे। उसी बृद्ध के नीचे बैठ कर गुणवती श्रीर शिवस्वामी ने सारा दिन व्यतीत कर दिया। साय-क्षाल को गिद्ध जब श्रपने बच्चों को चारा चुगाने छगा, तो बच्चों ने नहीं खाया। कारण पूछने पर बच्चों ने कहा कि जब तक बृद्ध के नीचे बैठे हुए दोनों मनुष्य मोजन नहीं करते, तब तक हम लोग भी भोजन नहीं करेंगे। इस पर गिद्धराज ने श्राकर शिवस्वामी से उनका बृत्तान्त पूछा। मालूम होने पर गिद्धराज ने उन्हें दूसरे दिन प्रातःकाल सोमा धोबिन के यहाँ पहुँचा देने का बचन दिया।

दूसरे दिन अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार गिद्धराज ने
गुणवती और शिवस्वाभी को सिंहलद्वीप में सोमा घोषिन
के यहाँ पहुँचा दिया। यह दोनों सोमा घोषिन के घर में
साल भर तक बराबर दास-दासी का काम करते और
घर लीपते-बुहारते रहे। घर की असाधारण सफ़ाई देख
कर सोमा ने एक रोज़ पूछा कि आ़ख़िर मेरे घर की नित्यप्रति सफ़ाई कौन कर जाता है। बहुओं ने कहा हम नहीं
जानतीं, हमने स्वयं तो कभी बुहारी दी नहीं और न लीपा।
एक दिन छिप कर देखा, तो बाह्मण-कन्या को घर के आँगन
की बुहारी देते हुए और बाह्मण-बालक को लीपते हुए
पाया। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने इनसे पूछा—
बाह्मण होकर तुम इस प्रकार श्रद्ध की सेवा क्यों करते हो?

उन्होंने अपनी कथा सुनाई और उससे प्रार्थना की कि वह उनके साथ चले। सोमा चलने पर राज़ी हो गई। चलते समय उसने अपने घर के स्त्री-पुरुषों को यह आदेश दिया कि मेरी अनुपस्थित में यदि कोई मर जाय, तो उसको ज्यों का त्यों रखना। सोमा गुणवती के घर आई। गुणवती का विवाह रुद्र शर्मा से निश्चित हो चुका था। भाँवरें हो ही रही थीं कि रुद्र शर्मा का पकदम प्राणान्त हो गया। सारे घर में रोना-पीटना होने लगा; किन्तु सोमा को ज़रा भी चिन्ता नहीं हुई। उसने गुणवती को अतराज का फल सङ्कल्प करके दिया, जिसके प्रभाव से रुद्र शर्मा निद्रा से जागने के समान उठ खड़ा हुआ।

जब सोमा श्रपने घर वापस श्राई, तो यहाँ उसके पुत्र, स्वामी श्रीर दामाद सब मर खुके थे। उस दिन सोमवती श्रमावस्या थी, जिसे मृत सञ्जीवनी तिथि भी कहते हैं। रास्ते में उसे एक स्त्री कई से लदी हुई मिली, जो दबी जा रही थी। उसने सोमा से बहुत प्रार्थना की कि बोभ में कुछ सहारा दे दे; किन्तु सोमा ने इन्कार कर दिया श्रीर कहा कि श्राज सोमवती श्रमावस्या है, इस दिन कई या मुली कुछ भी नहीं छुई जाती।

सोमा ने तुरन्त ही पीपल के वृत्त के नीचे जाकर हाट में शक्कर लेकर वृत्त की १०८ प्रदृत्तिणाएँ कीं श्रीर विष्णु भगवान् का पूजन किया। पूजन के प्रभाव से उसके पुत्र, दामाद श्रीर कन्या भी जी उठे। सोमा जब श्रपने घर श्राई, तो सारा हाल सुना। बहुश्रों ने श्रपने कुटुम्बों के मरने श्रीर उनके फिर से जोने का कारण पूछा, तब उसने बताया कि मैंने गुणवती कन्या को, जिसका सुहाग खरिडत था, श्रतराज का फल प्रदान किया, इससे उसका वैधव्य तो नष्ट हो गया, पर मेरे कुटुम्ब का सुहाग जाता रहा। जब सोमवती श्रमावस्या की पूजन किया, तब उसके प्रभाव से पहले की तरह फिर हो गया। इसी समय से इस पर्व का प्रचार हुश्रा है श्रीर श्राज हिन्दू-मान्न इसे मानते हैं!

